Mookerii IFS (Retd) Collection Jammu

THE HOLY

CC-Q. Nanaji Deshihukh Library, B.P. Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaar







भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि । घियो यो नः प्रचोदयात् ।।

O Supreme Lord!
Thou art ever existent,
Ever conscious, ever blissful.
We meditate on Thy most adorable glory.
Mayest Thou guide and inspire our intellect
On the path of highest divinity!
May we be able to discriminate
Between truth and falsehood.

(Rig. 3.62.10)



## The Holy VEDAS

A Golden Treasury

Pandit Satyakam Vidyalankar

Blessings Svami Satya Prakash Sarasvati



Clarion Books

Associated with HIND POCKET BOOKS



#### THE HOLY VEDAS

Edited & prepared by Pandit Satyakam Vidyalankar

© Clarion Books First hardcover edition, 1983 First reprint, 1996 ISBN 81-85120-54-4

All rights are reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Published by

#### Clarion Books

(Associated with HIND POCKET BOOKS (P) LTD.)
18-19, Dilshad Garden, G.T. Road, Delhi-110 095
Tel: 228 2467, 229 7792, 93, 94 Fax: 228 2332

Printed at Kaveri Printers, New Delhi-110002

PRINTED IN INDIA

#### Contents

Foreword 7
Preface 25

Hymns on Creation 30

Hymns on Devotion 66

Hymns on Revelation 150

Hymns on Action 214

Hymns on Splendour 274

Hymns on Positive Sciences 352

Index 442 Original Text 449

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना। धियो विश्वा वि राजति ॥ १२॥ Vast is the ocean of sacred words Which enlightens the universe With divine vision.

(Rig.1.3.12)



#### Foreword

FOR the last several years, Pandit Satyakam Vidyalankar and myself have been busy on the English translation of the Rigveda. This is only a part of our big project in which we propose to bring out the translations of various other Vedic texts, particularly the Vedic Samhitas. The Rig Samhita has 10,589 verses, the Yajur 1,975, the Samaveda 1,875, and the Atharva 5,977 verses, and thus the total comes to 20,416 verses. Pandit Satyakam, with his great qualities of head and heart and with his love for music and poetry, is the right person to have been assigned the task of selecting something like one thousand verses out of this entire stock for the benefit of entire humanity. We are very much obliged to the publishers for the excellent production of this Vedic Anthology. Humanity is proud of this most ancient heritage and it has been the most amazing accomplishment of mankind to have preserved this divine literature to this day under all hazards and vicissitudes of history.

The Vedas constitute the back-bone of our entire culture and development through the millennia not only in India but also abroad. For most of us, they constitute the first literature that dawned on us at the earliest time of man's appearance on this globe. In India, we regard them as the revealed knowledge. What the effulgent sun is to animate and inanimate activity on the terrestrial earth, the Vedic enlighten-

of sold

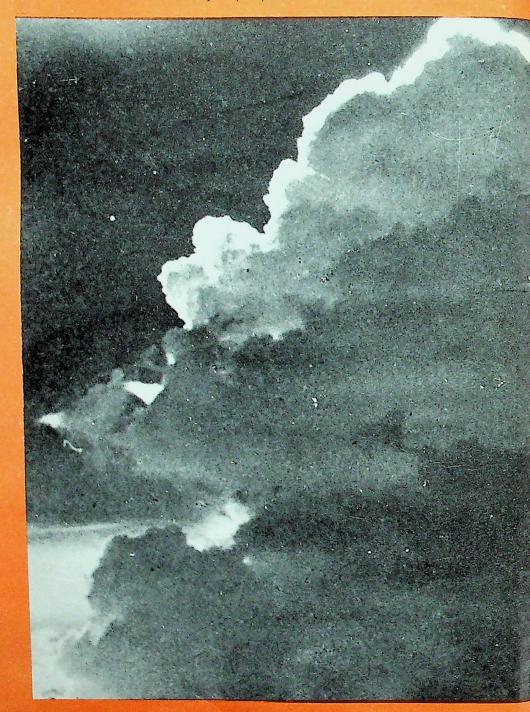

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

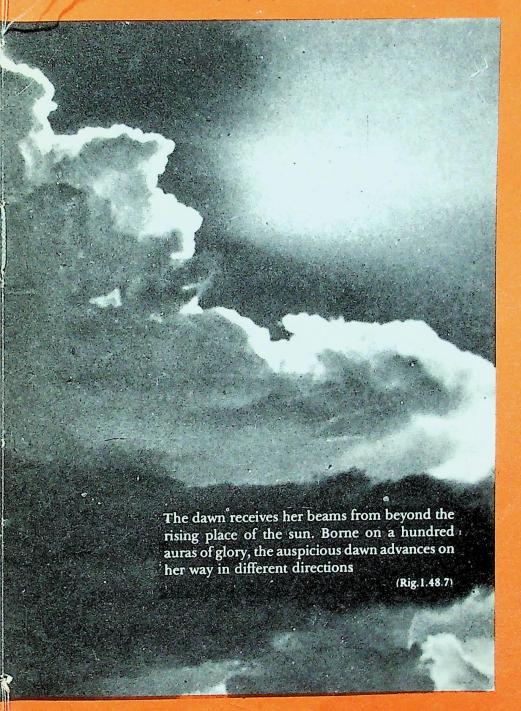

ment is to the prestigious life of man on this planet for the majority of humanity. Man with his most highly evolved physico-psychic complex is a gem in our divine creation, much above the animal level. For his fulfilment, the necessary code of conduct is incorporated in the Vedic texts. It is the most precious gift to humanity from our benign Creator and Lord.

#### Origin of Language

m WE are told that the divine revelation came to man at a time when the world was in its infancy. I shall not take you to primitive man and his group as conceived by an evolutionist of the modern age—a society which was least conducive for the type of revelation we received from the divine source. Undoubtedly, the primitive and mentally unevolved man could have been least receptive to the highest type of enlightenment. I shall not refer you to the history or the geography of the event of revelation, for the timespace reckoning must have started very long ago in our history. I am talking of days when man had no language, though he had a complete set of vocal and hearing organs. Think of the days when man had existed without a vocabulary; he had not yet called the sun the sun, the moon the moon, and the earth the earth. How surprising it was that he was flourishing in surroundings to which he had not yet given names. He was moving, sitting, sleeping, eating and drinking but he had no terminology for these functions. His gesture had no words. He was enjoying colourful he had no terms for white, red, pink, blue, green or black. In the midst of such a state of affairs now inconceivable, the divine knowledge was revealed to him through exceptional personalities with high receptivity, stupendous memory and superb understanding. The earliest contribution of men of this

10

group was to assign names to the objects of surroundings in the most general terms. The language of the divine Rigveda itself has an astonishing stock of about 35,000 words in 10,000 verses with immense intrinsic potentiality for coining new terms. With the revealed Vedas starts the concept of human language in terms of which man not only talked with contemporary man, but also continued his link with posterity. Without having an instinct to communicate to posterity, man could not have made any history, culture, philosophy, science and technology. This communication could have been possible only through a language, as divine as Creation. Philosophy or science assumes the preexistence of orderliness in Creation, the Rita, another name for eternal consistency. According to a theistic concept, there is a concomitant relationship between the Veda, Creation and science. A theist is one who submits or surrenders himself to the Divine Creator, the Divine Language (WORD) and the Divine Creation—the three realities.

Thousands of years have passed since the divine knowledge was first revealed to a small group of seers (the four Samhitas to the first four—Agni, Vayu, Aditya and Angiras, so named traditionally). There was another group of seers with stupendous memory, who passed on this knowledge to the successive generations. The art of script and writing was invented and developed at a much later stage.

#### Phenomenon of Oral Communication

In the British Musuem, one may see a written Bible of the third and fourth centuries A.D.; the Holy Qoran of thirteen hundred years ago beautifully scribed, but one would rarely find a script of the Veda of such an ancient date. Such an amazing phenomenon of preserving the most ancient texts of 20,000 verses through all the years of history could not have



occurred in any other land. The credit goes to the traditional Brahmanas of India who against all hazards of human history could keep the texts so well preserved with the right phonetic accents and accuracy to this day.

#### Dynamism in the Vedic Period

MAN was very dynamic in the Vedic Age when he for the first time domesticated cattle and developed barley, rice and lentils. He with regularity introduced innovations in agriculture. The Rishis of the days of the Yajnas laid the foundations of the earliest physical and life sciences including mathematics and astronomy. The places where these yajnas were performed were known as yajnashalas; they were man's earliest temples of learning, his academies and his open-air laboratories and observatories. There could not have been any limit to man's achievement and his collaborative accomplishments. The Veda stands for the philosophy of dynamic realism, against that of static mysticism.

Knowledge and Theism

IT was the Veda that inspired earliest man. In other words, the ancients drew inspiration from God, God's Words and God's Creation. You cannot think of knowledge by eliminating God from His Creation. After all, what is knowledge? What is physics? or metaphysics? Is it not with reference to our Great Creation? It is just the study of a little activity in the dynamic world in a particular parameter. The world is the source-book of all such studies. In our own body complex, there is something, the study of which is beyond the dimensions of our physics—how does a sense-organ function? How do the vital forces operate and how does the mind work? These questions

12

pertain to that realm of creation which is also as real as the physical realm. Raising questions in their context, exploring mysteries and finding out the generalities take us to the disciplines of psychology and metaphysics and so, ultimately, it is our creation (ultramicro, micro and macro) which has to be studied and explored. The Veda takes you even a little beyond this creation. While the Vedic texts present to you a little picture of the mysteries of this creation, they by and by lift you up a little beyond the physical or metaphysical reality. They raise you from creation to the Creator. They take you from the Sun to the Sun that shines behind the Sun, to the Fire that glows behind the mundane fire, they take you to Light that enlightens all the lights familiar to us. They take you to Beauty and Pleasure behind the so called beauty and pleasure that exist in our everyday life. And thus the Veda becomes the source-book of the para vidya (mundane knowledge) and apara vidya both (science of Ultimate Reality). In the lower stages, all the disciplines of knowledge are distinct and separate. What botany is is not physics; what hearing is is not seeing, what knowing is is not feeling but in the apara vidya (the knowledge of the Supreme), all these distinctive disciplines merge into one. The highest knowledge is merely one, the integrated knowledge, and this is the knowledge, not gained through our sense-organs, vital organs or through our mental behaviours. This is the final knowledge that we aspire for. This is then the establishment of a personal link between an aspirant and the Supreme One.

#### Beauty in Nature

THE Vedic verses enable you to enjoy the glory of God in His creation. May you enjoy to the full the charm of the damsel of Dawn a little before sunrise; some of the verses draw your attention to the glory of

Inchite.



the rising sun, the vast luminary that enlightens our globe throughout the day. The verses take you to the thrilling evenings and to the calmness of night, cool and refreshing. The sky and the firmament have their own beauty with stars set like pearls and damonds on a blue background

THE X TO

THIS is, however, one aspect of Nature's glory. The rays of the sun take away moisture from the surface of oceans; the moisture takes the form of dark clouds which during particular months of the year proceed with high speed thousands of miles at a height of 4,000 to 20,000 feet high in the firmament. Whilst the clouds move, the midspace wind also attains a stupendous velocity. The water particles of the clouds are surcharged with electricity. The result is thunder and lightning. The thunder, lightning and highspeed wind, all the three integrate themselves to provide dread to the living beings on the terrestrial globe. For wdays together, the sun is rendered invisible and is shrouded as if with layers of clouds. And finally the rain falls in torrents, and the sky again becomes clear. Man gets light and warmth both from the mighty sun. The clouds are known as Vrittra in Vedic terminology. More than a dozen names are given to these clouds; they are the demons, they are serpents (ahih); they are the varahas (meaning boars also). The sun is also given dozens of names. The Vedic verses take delight in referring to the eternal conflict between Indra or the sun and the shrouder, the clouds, which obstruct light and warmth of the sun. Ultimately, it is the sun that becomes victorious. But again the story is repeated everywhere. The Divine Poet of the Veda is never tired of narrating this parable; and He takes us to another conflict of the same nature which exists within the interior of all of us—a constant struggle between our divine tendencies and our devilish ones. The incessant conflict between Truth and Non-truth, between Good

11

and Evil, or Enlightenment and Nescience, Knowledge and Ignorance. While the Vedas narrate this parable, their reference to the sun and clouds is merely symbolic. The real conflict which they intend to stress is between the self and the dark forces within our own personal make-up. On one side we have truth, light and immortality and on the other evil, darkness and death.

Burd

Theism of the Veda

In the verses of the Vedas, we invoke the Supreme Lord, the Sole Master of Creation and the living beings. Man is also an architect or potter in certain respects, but his creation, his art, his pot exists at a place where he does not stay. But the Supreme Divine as an architect produces everything within Him, for there is nothing that exists outside Him and He is within all. For we have in a passage of the Yajur, where there is a reference to the Supreme Reality:

It moves, it moves not.
It is far, and it is near,
It is within all this,
And it is outside all this (Yaiur.22.5).

In Vedic terminology, by creation we mean a purposeful well-ordained transformation of the unmanifest to the manifest form, from asat to sat. In that sense, all the rich and wonderful creation is within the existence of our Lord (in Time-Space parameters). He is also known as the hiranyagarbha or the Golden Embryo. We have in a Vedic verse:

The Golden Embryo existed prior to all. It was the source of everything that was born. It was the sole Lord of Existence. It maintains or upholds everything that exists between earth and heaven. Only to that Lord, and to none else, shall we offer Mookerji JPS (Retd) Collection Jammu

our affection and homage Atharva. 4.2.7)

(Rig. 10.121.1

THIS Supreme Reality is not merely a philosophical abstract concept, it is a reality which we have to invoke and evoke for our personal becoming or for the fulfilment of our life. In this sense, Vedic Theism is a concept of dynamic reality. The Supreme Reality is our concern every moment. We might ignore Him, and so we usually do, but He does not neglect us.

While He is near, He leaves it not; though it is near, it sees Him not. Behold the Art of God, His ) Poetry that shall not die and shall never grow old (Atharva. 10.8.32).

God Himself is unmanifest, but He is manifested behind his Divine Art. The effulgence behind His creation is His effulgence; the mighty force behind Nature's force is His force. He is light behind the light; terror behind the terror, the sweetness behind everything that is sweet, and the Supreme Activity behind all activities. We admire His forces, invoke all bounties of Nature, and through Nature, we proceed to the unmanifest Reality, the Supreme Source of Enlightenment and Bliss.

We invoke our Lord in terms of attributes and functions, and we try to establish a personal relationship with Him. In Vedic poetry, the tiny little soul and the Supreme Self are both taken to be two birds (Suparna), mutual friends and companions.

A

Two birds, which are closely associated and intimate friends, perch on the same tree. Of them One (the lower soul) tastes of its fruits; the other (the Supreme Lord) shines resplendently without tasting (Rig.1.164.20).

Coupled with a few more verses of the Great Hymn (1.164, 21,22), one can enter into the depths of the mystic meaning of the intimate relationship of the two birds perching on one and the same fig tree.

The Supreme Reality is known by different names in regard to its functions, attributes and nature. Taken out of the context of its creation and suzerainty over souls, the Reality would have no name other than OM (=A-U-M), the all-comprehensive syllable, embracing the limits of the entire phonetic alphabet with potential creativity, sustenance and dissolution in it. (Om kham Brahma—Yajur.60.17).

The functional and attributive names of the Supreme Reality are numberless. Primarily, they are the names of our Lord; in their narrow connotations, they are the names of Nature's Bounties also—primarily the sun, and secondarily the bounties of midspace and the earth. Society is also a living organism, with its head, its shoulders, its eyes, and its limbs. The same functional terms as are used for the Supreme Reality may be used for offices in an organised society. Again, man, his entire bodycomplex, is a huge sovereignty by itself with the soul as the supreme ruler, and the sense-organs (and the functional organs) as his subordinates.

THE seers of the Vedic age not only discovered this lire, they devised the means of controlling and harnessing it. They finally introduced certain elaborate firerituals called the yajnas. Apart from small and big firerituals, the Vedic Samhitas refer to the cosmic yajna which goes on incessantly in Nature, producing sunshine, clouds, rainfall, vegetation, and completion of Nature's cycles of various types. In analogy to the benevolent and purposeful cosmic yajna, any activity of man, intended to contribute something to society with selfless intentions, came to be known as



yajna. The entire 18th Chapter of the Yajurveda deals with this type of yajna, contributing to the general human good. Many of the verses end with a refrain yajnena kalpatam. This yajna is not a fire-ritual; it refers to man's dynamic activity to explore and utilise Nature's resources for our common good. Motivated by the spirit of these yajnas, our seers of yore explored the flora and fauna, surveyed organic and inorganic resources, and laid the foundations of a welfare state. The domestication of animals, the science and craft of agriculture, and the utilization of all types of resources for food, clothing and housing were some of the earliest undertakings of the Vedic age. These yajnashalas were, in a way, the open-air academies, laboratories and observatories for the advancement of culture and enlightenment.

A concerted, coordinated well-planned effort for human good is *yajna*. This is a sacred act and hence is technically known as sacrifice, a selfless act.

#### Life and Living in the Atharvaveda

THE verses of the Atharvaveda stand unique for their own charm and spell on human life and day-to-day living. The learned author of this anthology has with care given to us the outstanding hymns and verses from this Veda, a collection of 5,977 verses. The Veda takes you to the topics of highest spirituality and theism on the one hand; on the other hand, it glorifies Mother Earth on which we are born—see the Bhurni-Sukta of Book 12. The hymn passionately ends with the lines:

O Earth, my mother, set thou me happily in a place secure. Of one accord with heaven, O sage, set me in glory and in wealth (63).

Same more verses paying tributes to one's own existence on the wonderful planet of the Earth:

(18)

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu O Resplendent Sun, the performer of the cosmic sacrifice, may you, being invoked, come on a chariot driven by two, by four, by six, by eight or by ten horses. May you come to accept precious offerings, but do not scorch us to the extreme (Rig.2.18.4) Library, BJP; Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

I am victorious, I am called the Lord Superior on Earth, triumphant, all o'er-powering, the conqueror on every side (54).

H,

May Earth, the Goddess, she who bears her treasure stored up in many a place, gold, gems, and riches, giver of opulence, grant great passions to us, bestowing them with love and favour (14).

Kightly, I am the son of Earth, Earth is my mother (12.12).

In Book 10, we have an excellent hymn in support of all (7), and another of the Loftiest Brahma (8). Every verse of these hymns is meaningful and elevating.

IN the Atharvaveda, we have hymns for every stage of human life. A full hymn (11.5) is devoted to Brahmacharya, and the Brahmacharin, the young avowed to study divine scriptures with penance, austerity, dedication and full discipline. There is no limit to the potentiality of this dedicated young man:

Lighted by fuel goes the Brahmacharin, clad in black-buck skin, consecrate, long-bearded, swiftly, he goes from east to northern ocean, grasping the worlds, of bringing them anear him (11.5.6).

Self-restraint is Brahmacharya: By fervour and by self-restraint the gods drove death away from them. And Indra brought by self-restraint heaven's lustre to the deities (11.5.19).

The hymns and verses selected for this Anthology from the Atharvaveda would speak of the richness of the variety of themes included in the Veda.

In Vedic terminology, every little thing concerning the human body, the outer and innermost complex, is the concern of the subject of adhyatma. Book 11 of the Atharvaveda has a full hymn of 34 verses devoted to it (Hymn 11.8). Another Adhyatma hymn is the entire Book 13 of nine hymns. This hymn is devoted to Rohita, meaning red, the colour associated with fire or the rising and the setting sun. The entire hymn needs a careful and detailed study. Two verses are quoted here:

The Earth became an altar; heat was Agni; and the butter rain. There Agni, made by song and hymn, these mountains rise and stand erect. (53)

Then having made the hills stand up, Rohita spoke to Earth and said: In thee, let everything be born, what is, and what is yet to be (54). (1.53,54).

The entire Book 14 is devoted to marriage and married life—the life of a householder and his wife. In the Rigveda 10.85, we have the details of the marriage of Soma, the youth, with Surya, the maiden, the daughter of the Sun, i.e., Dawn. Verses 6 to 16 are devoted to the marriage ceremony. Many of the verses of this hymn are still quoted in our marriage ceremonies, and they form the basis of the sanctity of married life.

In the Atharvaveda, Book 14, we have numerous other passages of importance in household life and marriage ceremony.

In Book 19 of the Atharvaveda, we have several hymns devoted to Shanti, or Peace (Hymns 9-11), quite in common with the verses of the Rigveda and Yajurveda.

The learned author of this Anthology could select roughly five per cent of the divine verses available in the Samhitas. Such selections have always personal

Jung the

21

touch. The editor has picked out a small number of representative verses at random without under-rating those which he has left out. There are thousands of verses still in the Samhitas, which you yourself would like to include in an anthology of your choice. May this Anthology draw you nearer to a literature which has been the proud possession of mankind since the earliest days of our history.

WHY we would like you to keep this Anthology with you in your home and on your shelves, in your drawing-rooms, and even by your side as a constant companion is for the following reasons:

O The Vedic verses are the earliest source of knowledge.

O They are in a language, prior to which there was no language of such a rich stock of literature. The Vedic language is the mother of Sanskrit, a language of great importance for comparative research. Sanskrit is regarded as "the first daughter of the earliest mother tongue."

O Vedic theism is pure and simple and most natural monotheism, invoking ONE GOD, the Supreme Lord, the mighty force behind all forces nd the Divine Light behind all effulgences. Just as the presence of the soul within a human body is recognized by the activity of the body or the life in it, similarly, the existence of the Supreme Reality in the cosmos is realized by looking at the purposeful dynamism in the Lord's creation. Hence the Vedic verses invoke the Lord by evoking Nature's Bounties, known as deities, the Devah or Vishvedevah.

O The Vedic verses refer to Nature's eternal history, but not the history of a human achievement. They do not bring any human personality between MAN and his GOD. The verses refer you to the glory of GOD in His Creation and ask you to establish a personal link with Him in the innermost

22

core of your heart, where you can feel His throb, hear His voice and see His enlightenment. Man-based religions are of a later date, whereas man's natural religion is eternally with him.

The Vedic concept of God is perfectly ethical and hence the Vedic verses uphold high moral values of life. God is Truth personified, Activity personified, Purity personified, Love personified and Bliss personified. We crave to imbibe within us a bit of His qualities. The Vedic Dharma is thus the morality-based Dharma based on truth and its acceptance for life, i.e., faith (Shraddha), austerity (Tapas), piety (Daya) and selfless service and dedication (Yajna), generosity (Dana), peace (Shanti), friendship (Mitrata), fearlessness (Abhaya) and mutual understanding (Saumanasam). Above all, is the essential quality of complete reliance on God (the lone alambana or skambha, the pillar of strength).

O The Vedic verses refer to a type of coordinated life. Man is not an individual. He is a social organism. God loves him only who serves other beings: men, cattle and other creatures. His glory lies in being a member of a big family. On the one hand, man is bound by blood-kinship-his parents, his wife, his sons and grandsons, and on the other, he is linked with every individual of society, whether near or far from him. It is given to man to link himself with those who constitute his ancestry, and also think of those who would be his posterity. Man thus lives, works and dies for society. The Vedic verses refer to this dynamism. Man is expected to develop his craft, sciences and technology, and lead society from poverty to prosperity, with a happy today and a happier tomorrow.

O The immortal soul assuming a human form may be regarded as a purposeful benevolent bondage. It is through such a series of bondages that man is expected to attain his fullness. This is his liberation or emancipation. In that state, we are told, we shall be free from the shackles of body and sense-organs; we shall revert to our self-effulgent form and enjoy Divine Bliss. The mortal would thus become amrita or immortal.

We must express our gratitude to Pandit Satyakam Vidyalankar for his excellent Anthology of Vedic Verses, which would be read with all the reverence that it deserves, and would be enjoyed in our dark moments of desperation and difficulties when we need inspiration and enlightenment the most. We are also indebted to the printers and publishers for their excellent production of this volume.

The Veda is a symbol of Divine Light and Divine Happiness. May we all have divine blessings!

New Delhi, October 15, 1983 SVAMI SÅTYAPRAKASH SARASVATI





Preface of gird

The four-Vedas contain the divine, infallible knowledge revealed to those primal men whose soul was specially illumined by the grace of God to receive and impart to humanity the words of Almighty God. The purpose of this revelation was to enlighten and spread Godly knowledge to man so that he may live a happy life in this world, be aware of his innate divinity and try to realise eternal bliss.

The Vedas are the sacred heritage not only of India but of all mankind. But however till now the translations and interpretations of these sacred books have been made use of mostly by historians and scholars. Modern man has not been able to draw inspiration and guidance from them to rise above the mundane, the physical and the metaphysical to achieve harmony with his Creator.

These simple a ucid verses continue to inspire all, including contemporary lovers of philosophy. In matter, in form and in variety, Vedic hymns can claim a place among the most ancient and deep philosophies of any civilization and yet continue to have relevance to the world of today and tomorrow.

In this book an attempt has been made to bring together such representative hymns which encompass all the aspects enshrined in the Vedas. I have also tried to retain the spirit of the original Sanskrit mantras in my English renderings and to impart some of the holy ambience of these sacred texts which are the fountainhead of Hindu philosophy and culture.

In order to place the Vedic hymns in their proper perspective, they have been classified into six sections as under:

- O Hymns on Creation
- O Hymns on Devotion
- O Hymns on Revelation
- O Hymns on Action
- O Hymns on Splendour
- O Hymns on Positive Sciences

The hymns of the Vedas are grouped under such headings as Agni, Indra, Varuna, Soma, Rudra, etc. The different names represent God's various powers and attributes. The Vedas have definitely stated that the manifested Devahs are only an aspect of the one Supreme Lord. Therefore in most of the places I have referred to them as the Supreme Lord only. The splendour attached to these Devahs attains special

significance when one sees the divinity behind the splendour of all manifestations of Nature, the Creator behind the creation.

I would like to express my gratitude to all those who have helped and inspired me in doing this sacred work. I would like to mention first and foremost the name of Shri Shanand Satyadevaji of Durban, South Africa, who by his intense devotion to the Vedas initiated this project and made available the resources to accomplish this great work. Also I must thank Shri Dina Nath Malhotra of Hind Pocket Books, his editorial staff and printing press and all those who worked day and night in a spirit of dedication to enable this holy book to appear in an exquisite form. I also thank Shri D.D. Mehta for the excerpts taken from his book, Positive Sciences in the Vedas in our science section.

Pandit Satyakam Vidyalankar

Diwali

4th November 1983



Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu



# bunns on Creation

हिर्ण्यगुर्भः समैवर्ततार्थे भूतस्य जातः पतिरेकं आसीत स दोधारं पृथिवीं द्यामुतेषां कस्मै देवायं हविषां विधेम

In the beginning was Hiranyagarbha (Golden Womb).
The seed of elemental existence,
The only Lord of all that was born.
He upheld the heaven and earth together
To what God other than Him, could we dedicate our life?
(Atharva.4.2.7)

CC-O. Nanaji Deshmuka Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

### Vedic Concept of Creation

The theory of evolution is one of the greatest revelations of modern scientific thought. Various philosophers, physicists and scientific men, working independently of one another and in different domains of Nature, have, have established the truth of this theory, so that, instead of remaining a theory, there are evident signs of its soon becoming a proven fact. The theory enunciates the great truth, that all complexity came out of simplicity, heterogeneity out of homogeneity, perfection out of imperfection, variety out of uniformity. All this beauty and grandeur with apparent paradoxes is the result of the struggle which Nature wages towards the attainment of order and perfection.

In the beginning of the present order of things, in some far-off period, in some distant point of time, the whole universe existed in a state of paramanu (atoms), invisible, subtle and unmanifested. That which we know now as the earth, the sun, the moon and the stars was then, in the beginning of the Kalpa, but formless matter in its most elemental and attenuated condition—ether, no doubt our ancient Aryan philosophers called it—non-being (asat). We involuntarily exclaim with our glorious Rishis:—"Before, O child, this was a mere state of non-being (asat), one only, without a second. Thereof verily others says: Before this was non-being, one alone, without a second, from that non-being proceeds the state of being."

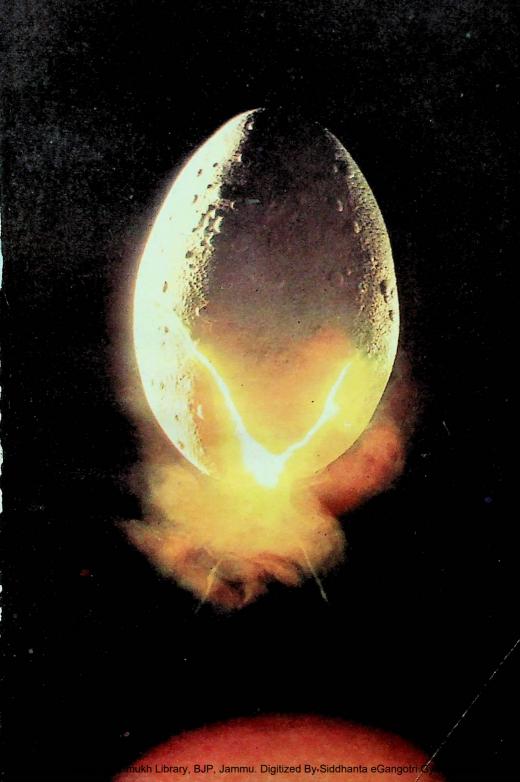

There is nothing, therefore, inappropriate in the name which the ancients gave this ether-spirit, viz., the anima mundi—the divine inflatus, the *Hiranyagarbha*. The Aryan title *Hiranyagarbha*—the womb of light—is far more expressive and scientific than the name ether.

#### The Evolution of Heat and Light

In the beginning, there was neither nought nor aught

Then there was neither sky nor atmosphere above. What then enshrouded all this universe? In the receptacle of what was it contained? Then was there neither death nor immortality, Then was neither day, nor night, nor light, nor darkness,

Only the Existent One breathed calmly, self-contained.

(Rig.10.121.1)

First in the beginning, therefore, was this Hiranyagarbha, one only without a second. The next step towards evolution was the generation of heat. The atoms of ether came closer together and united in different proportions and formed molecules. Thus the various elements were first evolved out of the homogeneous atoms of ether. This union necessarily implies the contraction of the primeval mass. Thus, these two processes, namely, of chemical union and contraction, gave rise to a great deal of heat.

This intense heat raised the elements to a state of gaseous incandescence, and the whole mass would be now a luminous vapour of all elements, iron, gold etc. This self-luminous vapour has been called by the Aryan Rishis Prajapati (the Lord of all creations) and modern scientists have called such

incandescent vapours nebulae (clouds), from their resemblance to white clouds. Thus, there arose light where there was formerly only darkness.

The findings of astrophysicists of today have now reaffirmed the statements of the Vedic declarations, with the help of every sophisticated and ultramodern scientific equipment. They have gathered information about the circulation of energy and material in space. Astrophysicists are studying how the universe began. Did it all begin with a terrific explosion, the "big-bang"? With the aid of the radio telescope, the scientists in Effelsberg can pick up signals that were sent 15,000 million years ago—when the "big-bang" is believed to have taken place. From these signals and what is now going on in space, it is possible to look back to the beginning of evolution, as if through a window in time: one can reconstruct the "big-bang".

Dr. Schmid-Burgk describes what is supposed to have taken place: "The cosmic material was originally densely packed and very hot. Because of the high temperatures, the atoms had been broken down into nuclei and electrons; even earlier, the nuclei of the atoms had been reduced to their elements, the protons and neutrons. During the hottest moments, the first few fractions of microseconds of the 'big-bang', not even individual protons and neutrons could exist, but only what they are made up of, the quarks." The signals from space, however, also tell how the universe cooled down, expanded, how stars were born and died. With the passage of billions and billions of years, the time lapse has resulted slowly but surely in the loss of heat, the cooling down of planets which were all a part of the "Fire Ball" once.

The moon was also at one time a part of the earth,

35

and of course being but a smaller body, it has lost almost all its heat. The sun, which was the nucleus of the primitive rotating nebula, still retains a great deal of its heat, but it is not so intense as it must have been in the beginning. However, a time will come when the sun will cool down to darkness and no more be a fountain of light and heat to its planets, when there will be perfect darkness and intense cold-in fact, when this present cycle will come to an end. Long, long before that time arrives, this our earth will become a desolate wilderness-lifeless, silent and obscure. Seas, rivers, lakes, and oceans will be congealed to ice, even the very air will be a mass of solid. That time, according to Aryan calculations, is 2,333,227,018 years distant.

Jim's Adding

Modern scientific findings have reaffirmed the statement of this Vedic declaration.

Stower M

The whole of this Universe
Is stationed in the Omnipresent
And the Omnipotent God.
We see Him in various forms.
He brings to light
All these worlds.
Him they call the Kala Infinite.

Him they call the Kala, Infinite, Pervading the infinite space.

(Atharva. 19.53.3)





# In the Beginning

(NASADIYA SUKTA)

The non-existent was not then,
Nor was the existent,
The Earth was not, nor the firmament,
Nor that which is beyond.
(When there was nothing then), what could cover what,
And where and in whose care did the waters and

the bottomless deep then exist?

(Rig.10.129.1)

There was no death nor immortality then;
There was no sign of night, nor of day.
That one breathed without extraneous breath with His own nature.

Other than Him there was nothing beyond.

(Rig.10.129.2)

In the beginning there was darkness, Intensified darkness, indistinguishable darkness, All this visible world was reduced to its primordial nature.

This primordial world which was enveloped by the All-pervading power of One

Before whom the world of matter is a trifle became One (that is, came into existence)

Through the force of His interne activity and

Through the force of His intense activity and spiritual fervour.

(Rig.10.129.3)



In the beginning the Divine Will arose.

This was the first seed of the mind of the Creator.

Those who can see beyond by putting their mind and heart together

Found the binding link of the existent in the non-existent,

The non-existent existing in the existent.

(Rig.10.129.4)

The rays of the Divine Will spread across the whole world.

They spread below and above

And the result was that small and big organisms bearing seeds were born.

As the existence of Earth was dependent on the Divine Will of the Creator,

The position of matter was lower than the spirit which acted with the Divine Will.

(Rig.10.129.5)

Who truly knows, and who can declare whence it cometh

And whither it vanisheth?
The divine people who know were born
Much after Creation came into being.

Who then knows whence it has come about?

(Rig.10.129.6)

Whence this Creation has come;
Who holds or does not hold;
He who is its surveyor in the highest heaven
He alone knoweth,
And yet doth He know?

39

(Rig. 10.129.7)

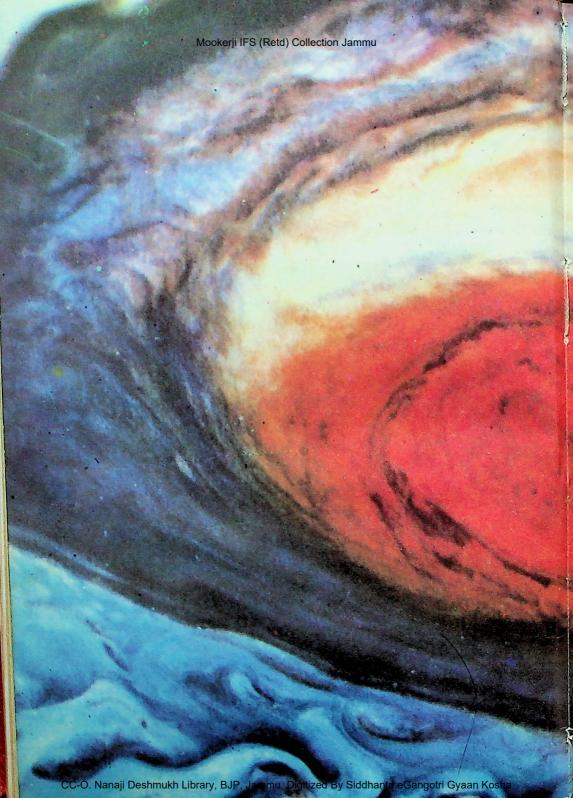





## Cosmic Jajna

(PURUSHA SUKTA)

The Supreme Being is thousand-headed, Thousand-eyed, thousand-footed; He pervades the Universe on all sides, And extends beyond the ten directions.

(Rig. 10.90.1)

He, indeed, is all this, What has been and what will be, He is the Lord of Immortality Transcending through material existence.

(Rig. 10.90.2)

Such is his magnificence, but

The Supreme Being is greater than this;

All beings are a quarter of Him,

Three-quarters make up immortality in the Supreme Region.

(Rig.10.90.3)

Three-quarters of the Supreme Being remain abstract,
One quarter part manifests again and again,

One quarter part manifests again and again, And, diversified in form, it moves

To the animate and the inanimate world.

(Rig.10.90.4)

42

Through the divine energy of the Supreme Being This dynamic universe (Virat) came into existence In the course of the evolution of the universe, the earth and other habitable planets came into being And souls manifested themselves in the form of living beings and thus life came into existence.

(Rig. 10.90.5)

With the coming into being of the dynamic universe,

The adaptation of the primordial matter was made in the primeval activities.

Thus began the changes in the atomic composition of matter.

In this colossal cosmic sacrifice, substances to sustain life were produced

As well as vegetation, grains, fruit, flowers and therapeutic substances that increase both energy and the life-span.

This made it possible for animal life to thrive.

(Rig.10.90.6)

In the course of the creation of the universe, The Rig Veda, the Sama Veda, the Yajur Veda and the Atharva Veda were revealed.

(Rig.10.90.7)

Three kinds of animals came into being in the creation of the universe.

Belonging to the category of domestic animals were four types of animals:

1. horses, donkeys, etc, which possessed two sets of teeth, upper and lower.

2. cows, 3. goats, 4. sheep. These three possess only the lower set of teeth.

(Rig. 10.90.8)

Because of his superior intellect, man is recognised As the most advanced of all living beings That came into existence at the creation of the universe.

Among them were also those who displayed divine qualities

Ascetics, hermits and sages
Well-versed in the knowledge of the Vedas
Who contemplated intensely on how to integrate
and organise society.

(Rig. 10.90.9)

The entire human race was visualised in the form of one human being.

Some of the questions were:

Into how many parts was this man-conception society divided?

What was his mouth? and what were his arms? What represented his thighs and what were his feet?

(Rig.10.90.10)

In this conception of human society as a man, the highly intellectual Brahmanas (priestly class) were regarded as the mouth,

While the Kshatriyas, who were the administrators and warriors, represented the arms.

The Vaishyas who were artisans, traders and agriculturists corresponded to the abdominal region and the thighs,

While the Shudras of the society were associated with the feet of this man-conception society.

(Rig.10.90.11)



The moon denotes the mind of the Supreme Being, While the sun His eyes.

The wind and breath issue from His ears

The wind and breath issue from His ears,
While fire is produced from His mouth.
Similarly the moon is associated with the mind of
the human being

And the sun symbolises his eyes.

(Rig.10.90.12)

This universe is conceived in the form of the intangible Supreme Being.

In the idealised schematic physical map of the universe, the central region, identical with the abdominal region, corresponds to the middle space, Antariksha.

The uppermost region, synonymous with the head, is depicted as the luminous outer space.

Its lowest region correlating with the feet is identified as the earth (Bhumi).

The entire planetary system of the universe gradually evolved according to this scheme.

(Rig.10.90.13)

The Supreme Being proceeded ahead with the symbolic yajna (task) of the creation of the universe,

A colossal, cosmic yajna in which solid substances displaying natural specific properties were offered as oblation, *Ahuti*.

In this cosmic yajna clarified butter or ghee symbolised spring, wood chips summer, and corn autumn.

(Rig.10.90.14)

46

In this cosmic yajna innumerable species of animal life came into existence

Of which the human race is most advanced.

Among mankind there were also seers and sages, hermits and ascetics, and intellectuals and scholars who set about the task of organising society by disciplining man, the animal.

In this imaginary symbolic yajna or sacrifice, there were seven enclosures or disciplines and twentyone sticks, samidha, were utilised.

(Rig. 10.90.15)

In the course of this symbolic cosmic yajna of the Supreme Being, the scholars and sages undertook the yajna (function) of organising society.

With this object they gave significance and priority to the formulation of fundamental laws and of behaviour that promoted social stability and cohesiveness.

(Rig. 10.90.16)

The Creator is perfect He possesses perfect power. Whence is created perfect Nature? The perfect universe derives life From the perfect Creator. Let us comprehend this perfect power That bestows life on all beings.

(Atharva.10.8.29)





CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

#### Cosmic Luminaries

Bringing with her life-sustaining blessings and giving life to the lifeless, the Divine Dawn imparts her brilliant lustre to the world. The dawn of today has appeared as the last one of the countless mornings that have gone by, but she is the first among the brilliant dawns that are to come.

(Rig. 1.113.15)

Since the mighty cosmic vital powers procreate you in the womb of firmament, O cloud-bearing thunder winds (verily, these winds are vital), you shine like the starry heavens. You, the showerers of rain, illuminate the world with the flash of lightning.

(Rig. 2.34.2)

The cosmic energy grows in space unbounded. Many cosmic vapours impart strength to it. The friend of mankind, it lies there within The lap of nature's laws, Enjoying the affection of sisterly cosmic rivers.

(Rig.3.1.11)

W The cosmic energy is the generator of the Universe, the embryo of waters, the leader of humans, Most virile defender of the human race, It remains ever illumined by its own radiance and It provides sustenance for its beloved progeny. 49

(Rig.3.1.12)

Who knows what is the truth,
Or who may here declare it?
What is the proper path
That leads to the place of divine forces?
Only their inferior abiding places are perceived,
Not those which are situated
In superior mysterious locations.

(Rig.3.54.5)

The flames of this mighty cosmic energy descend Like the hurled thunderbolt
Of the powerful Lord of Heaven.
Its fierce flame has the power of destroying
All material forms.
It consumes all dross
And superficial material forms,
As the fire consumes forests.

(Rig.6.6.5)

O Agni, the Cosmic Fire, After deep contemplation and search, The resolute seeker has discovered Thee From the lotus-leaf lake, Cosmos, Which is the head and support of the universe.

(Rig.6.16.13)

May Thy cosmic energy and cosmic radiations, Which are discharged from heaven And traverse the earth,
Leave us unharmed, when they pass by our dwellings!
O appeaser of the wind,
Thou hast a thousand medicaments,
Inflict no pain upon us.

(Rig.7.46.3)



This divine melody with uniforn, light
Spreads over the whole world.
It disseminates the wisdom that inspires the brave.
And with this melody the pious devotees expand
Their field of knowledge.

(Rig.5.48.2)

The refreshing glow of Divine Consciousness sends forth each busy man to his pursuit; she knows no delay. O Dawn, rich in opulence, when you come, birds that have flown forth rest no longer.

(Rig.1.48.6)

The dawn receives her beams from beyond the rising place of the sun. Borne on a hundred auras of glory, the auspicious dawn (physical and spiritual) advances on her way to men in different directions.

(Rig.1.48.7)

This immortal nature of the universe takes its place
In the hearts of mortal humans
And it also blesses them
In all their sacred aspirations.
With its spiritual radiance,
Reflecting by intense love
And knowing all secrets of wisdom,
It shines extensively.

(Rig.3.1.18)



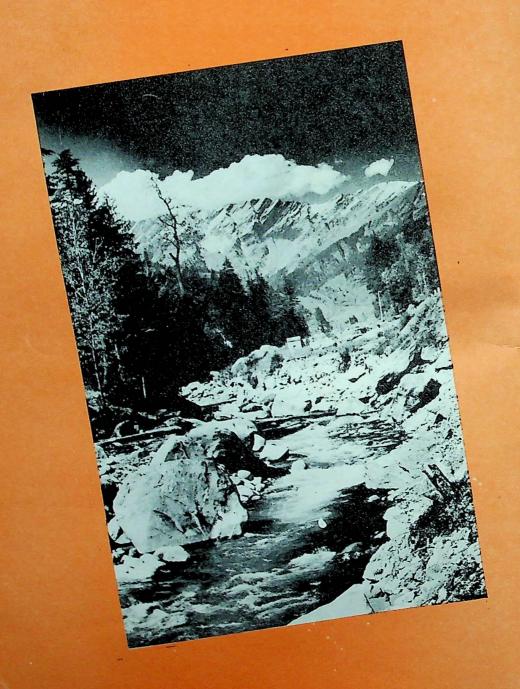

# Flute of Divine Isove

Listen to the melodious music of the divine poet.

He plays upon the flute of love, the notes soar to high heaven and reach the distant stars and dance on the raging waves of the sea.

The earth, the sea, the sky, the stars are all woven together by the soft strains of the divine music.

Its vibrations echo through the corridors of time in the endless

canopy of the sky.

(Sama.446)

The divine light of cosmic intelligence, which has golden radiance and a sweet voice, descends from heaven to inspire us thrice at our assemblies. Mayest Thou accept, O Lord of Divine Light, the praises recited by the eulogers and thereupon fulfil all our aspirations.

(Rig.3.54.11)

O the stream of consciousness divine,
These offerings are presented to you with adoration.
May you acknowledge and accept our praises,
And place us under your kind care.
May we ever take your shelter
As a traveller takes refuge under a tree.

(Rig.7.95.4)

O beautiful spiritual stream of divine light, By your blessings people get both kinds of nourishment, physical and supramental.

May you be pleased, O protectress, to be considerate to us.

May you, the friend of the vital breaths, bestow riches on them who are sincere in devotion.

(Rig.7.96.2)

May the auspicious stream of divine light bestow spiritual fortune upon us.

May the faultless and active stream,

The giver of spiritual sustenance,

Think of us.

You have been already glorified

By people of divine vision. May you be glorified by seekers of truth.

(Rig.7.96.3)

The constellations are set high By Him in the heaven above us; They are visible at night, And disappear by day; His laws remain always unviolated; The moon during night moves on its splendour By His command.

(Rig. 1.24.10)

May those cosmic luminaries of equal splendour, the sun, the dwarf-stars and the giant-stars, be pleased today by our invocations, they who are sons of Mother Infinity, luminous, purified by showers of effulgence, who abandon none and are irreproachable and unassailable.

(Rig.2.27.2)

The cosmic pair of day and night, Come to cherish our noble deeds Like two deers in a forest. Like two wild cattle on fresh pastures, Or like two swans flying in the sky.

(Rig.5.78.2)

Ruddy and luminous are the rays that bear the auspicious expanding and illustrious dawn. Like a valiant archer and like a swift warrior, scattering enemies, she drives away the gloom.

(Rig.6.63.3)





Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu The bright dawn heralds a new day, Its rosy lances have opened the golden gates of the Sun, and lit up the path of action. Awake, O man, the slumber and darkness of the night are over. May each dawn lead us from triumph to triumph in the long journey of life! (Rig.1.113.16) CC-O. Nanaji Des gitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha





- O Lord of Solar Systems, may we be free from every bond!
- O Lord of Cosmic Life, residing among Nature's bounties,

May Thy protection extend to mortals.

- O Lord of Cosmic Light and Bliss, may we partake of Thy bounty.
- O Heaven and Earth, may we live through your blessings!

(Rig.7.52.1)

May He, the showerer,
Be impregnator of the perennial plants,
For in Him rests the vitality
Of both the organic and inorganic worlds.
May the waters sustain me
For full one hundred years.
May you all shower blessings on us.

(Rig.7.103.6)

We solicit from you, O Divine Waters, That pure, faultless, rain-shedding, Sweet essence of the earth Which the pious worshippers Have first consecrated as a Beverage of the Resplendent Lord.

(Rig.7.47.1)



(Rig.7.47.2)

Unsoiled by dust, the golden cosmic chariots of the clouds are shining like kindled flames, enlarging themselves twofold and threefold at will. They are invested with great strength and virile energies.

(Rig.6.66.2)

The clouds come in their colourful chariots with tremendous speed,
And of them, the brilliant ones shed the rains.

(Rig.8.7.28)

He is the one who shines without fuel
In the midst of cosmic waters,
And whom worshippers adore
At the place of worship.
May this Divine elixir,
Mixed with sweet celestial waters,
Be given to the soul to infuse vigour and heroism.

(Rig. 10.30.4)

Knowledge, *Jnana*, is like the light of the sun. The celestial region is equivalent to the ocean. The sun is older than the earth. Space has no dimensions.

(Yajur.23.48)

Siddhanta eGangotri Gyaan K



### Perennial Flame of Life

See unity in diversity. Behold one divine form appearing in multiforms;

Immense is His vastness, unparalleled is His glory.

All the countless earths, suns and planets which are seen, and which are beyond our perceptions exist under His command.

Kindled in various forms, the perennial flame is one; Sprinkling the world with golden beams at dawn;

Painting the evening clouds with changing colours, the sun is one.

(Rig.8.58.2)





O, the Universally Respected Maid, make us eminent among the people.

(Rig.1.113.19)

These stars, sons of Mother Infinity,
Are of huge dimensions, unparalleled
Provided with super brilliance,
Radiating out as if from innumerable eyes.
Whether far from or near to
The royal celestial bodies,
They appear as if beholding
From their innermost places
Both our vices and our virtues.

(Rig.2.27.3)

In this creation are held in balance the three regions, terrestrial, interspatial and celestial, and the three divine realms pertaining to body, mind and spirit provided with three eternal functions—physical, mental and transcendental. O sons of Mother Infinity, the dwarf-stars, the sun and the giant-stars, you are excellent and great since you further the eternal law (of our Lord).

(Rig.2.27.8)



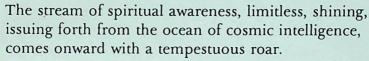

(Rig.6.61.8)

May the solar systems, the Mother Infinity
The most loving sun, the ordainer,
And waters be extolled.
May the guardians of the world become our friends
And accept the elixir of devotion.

(Rig.7.51.2)

All the solar systems, all the vital principles, All Nature's bounties, all the men of intellect, The sun, the fire divine, the pair of twin divines, Have been glorified by us; May you all ever cherish us with blessings!

(Rig.7.51.3)

May He who augments the plants,
Augments the waters
And who rules with His divine magnanimity
Over the whole earth
Give us shelter and all sorts of felicity.
May He grant us the desired light at three seasons!

(Rig.7.101.2)





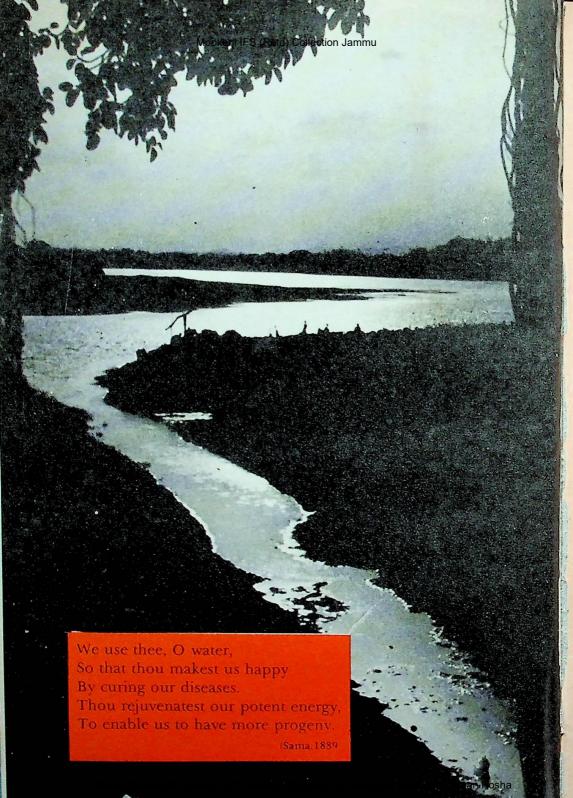

The brilliant stars, sons of Mother Infinity,
Are the upholders (of all gravitational bodies).
Movable or apparently stationary,
They are the protectors of the universe balancing the equilibrium,

Are provident in acts, dispellers of darkness, True to eternal law, and acquitters of Nature's debts.

(Rig.2.27.4)

The divine cosmic embraces the entire Cosmic Creation.

For providing protection

Men crown Him alone with their offerings and
hymns.

Possessed of golden flames, he distinguishes Himself in both the regions of the universe Like the minds hastily rustling Through field of ripe corn.

(Rig.2.2.5)

May we prosper, invigorated by Thy cosmic laws, which are generous, diverse in form, but with similar functions.

(Rig.6.70.3)

The sky is like a barren cow,
And the earth is potent
The sky takes whatever shape it desires
The mother earth receives water from the father,
the sky,
Who nourishes all living beings.

(Rig.7.101.3)

# bunns on Devotion

यो भृतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठंति स्वे र्ययस्यं च केवंलुं तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नर्मः

Most humbly we bow to Thee, O Supreme Lord, At Thy command moves the mighty wheel of time. Thou art eternal and beyond eternity,

(Atharva. 10.8.1.)



"Through my love for my devotees I demolish all strongholds of evils. I destroy all malicious forces When I help my dear devotees obeying Me." (Rig. 4.26.3) "I am the king, the most venerable king, On me are based those principal energies That are destructive of evil forces. The divine powers abide by my order. As the venerable Lord, I rule over men and their kith and kin." (Rig. 4.42.2) "O man, I cover thy frail body and mind with My loving care, As if with an armour of metal May this blissful divine love clothe thee with eternal joy. May the cosmic observer and compassionate grant thee Ample strength for thy living. May all divine powers be kind to thee In thy victorious onward journey of life." (Sama. 1870) "O singer! Open thy eyes and behold-Here I am before thee. All things I transcend in greatness and majesty That exist. It is Me that teachers of truth illuminate. Spreading knowledge of Me far and wide; Adored by all worlds, I cherish them with tender care." (Rig.8.100.4) 69 ed o Naman Deshmokin Library But Jammu Digitized Byl Sidopanta e Cangotti Gyaan Kosh

Mookerji (ES (Reta) Collection Jammi "Only I speak words that bring joy To divinities and men; I grant powers to men I favour; I make them divine, the seer, And men of perfection." (Rig. 10.125.5) "I stretch the bow for the defender of cosmic life So that his arrows may pierce the malicious powers. I rouse the fury in the hearts of people To battle against evils; I penetrate the heaven and earth; So that none violates my eternal laws." (Rig. 10.125.6) "I breathe like the wind pervading all the regions; I go beyond the heavens, beyond the limits of this vast earth. I am invincible; none can defy me." (Rig. 10.125.8) "I am the possessor of all riches. Fain would I be a leader of my equals. The supreme knowledge is my soul. A friend of man is dear to my heart. My heart is free from sorrow. It has the capacity of a sea A dwelling place for all beloved and friendly." (Atharva.16.3.1) "I am a terror to the wicked As a tiger is to the flock of sheep. The wicked are stunned to see me As dogs become stunned when they are face to face with a lion." (Atharva.4.36.6) Nanail Deshmukh Library, BJP, Qanroy, Digitized By Siddhanta eGangetin Gyaan Kosha

(Retd) Collection Jammu "I uphold the moisture-shedding cosmic ocean; I uphold the effulgent region in the abode of The eternal order. Being the preserver of eternity, I created all the regions of the universe." (Rig 10 125.2)

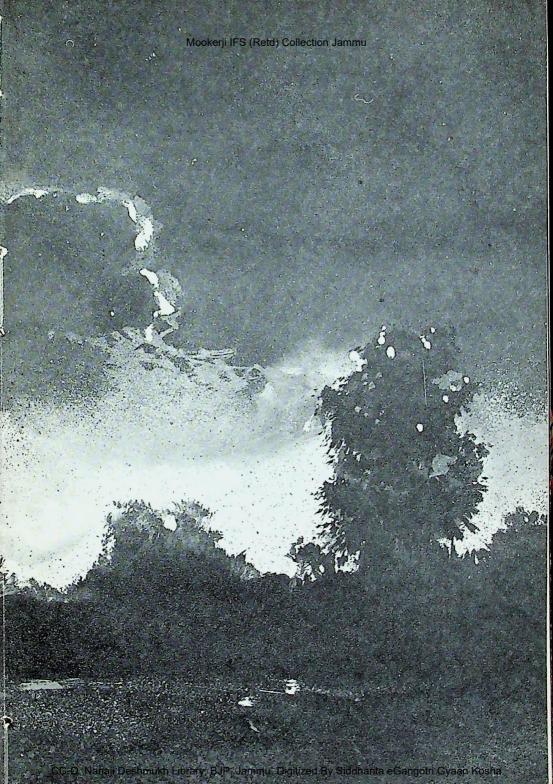

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu No one whether he is Arya or non-Arya Can break by means of his power My potent eternal law. (Atharva.5.11.3) The four corners of the world pay homage to Me, The waves of the ocean rise in obedience to Me. (Atharva. 9.2.7) Within these, O enlightened man, I place heaven and earth; All the centres of receiving wisdom and strength. Inside thy heart I place celestial luminaries. Mayest thou develop harmony with all And enjoy life in full. (Yajur. 7.5.) He fashioneth these worlds and pervadeth them; He beareth many a lapse of ours And helpeth the pious in countless ways This He doeth for the welfare of godly devotees; He worketh unceasingly. He guideth His devotee as the Sun regulateth seasons; He is the observer of truth and dispeller of evil forces: He is eternal and omniscient. May He convey His devotees Across the turbulent sea of life. (Rig.3.16.4) O Nanaji Deshmukh Library, BJP (dammy Digitized By Stodhanta e Gangoti Gyaati Rosha











### Glorious Itord

He is void of form, dwelleth in and out of everything with form and shape, He is free from lapses, faults and impurities. He transcendeth all the bodily facilities, Being the Divine Poet He is Genius, Maintaining peace and harmony He manifesteth He sustaineth Creation in perfect order.

(Yajur.10.8)

He is the creator and controller Our kith and kin; He knows all the domains All the places and origins. All the enlightened souls Attain immortal bliss in Him And they reach the loftiest goal, The ultimate salvation.

(Yajur.31.10)

He, the Lord of this cosmic energy,
Verily understandeth both, the warp and woof.
And in due time He is to tell what ought to be told.
He is the progenitor of all that is eternal
and immortal.
He freely moveth hither and thither,

above or below With an eye on all dimensions and directions.

(Rig.6.9.3)

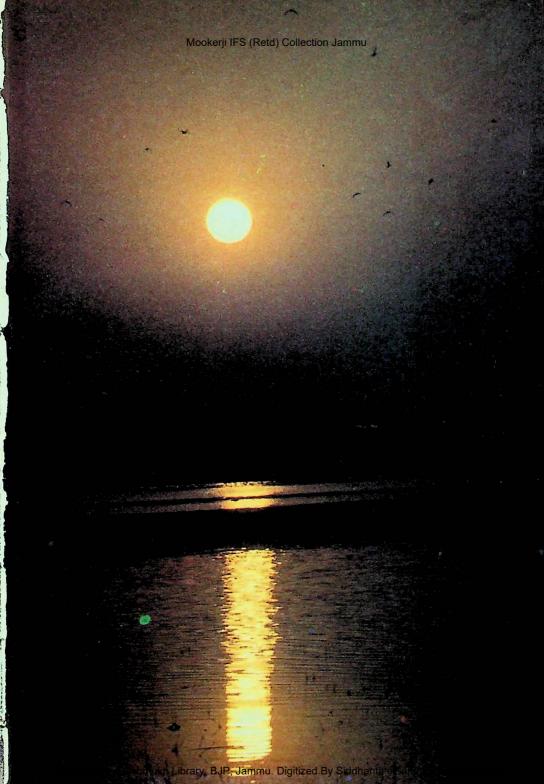







#### The Only Path

I now realise the presence of the Almighty Lord, the universal entity, the one who is self-illuminated and radiant like the sun.

He is beyond all darkness; with this realisation, now I fear not even death.

I proclaim, this is the path, the only path to salvation, to the goal of life, the eternal bliss.

(Yaju.31.18)





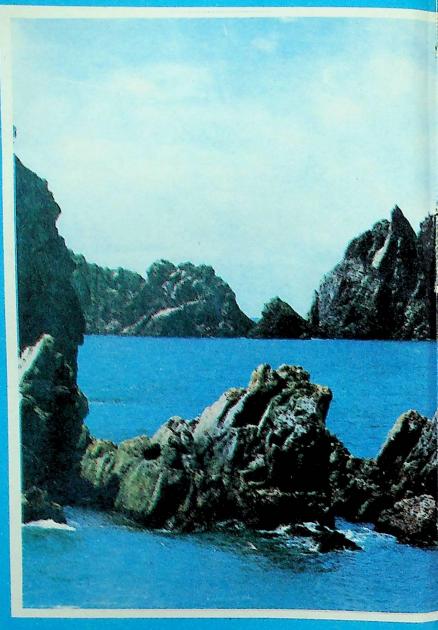

To Him, the most exalted Supreme Lord, offer reverence,

To Him, who rules the past, the present and the future,

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhahta eGangotti Gyaan Kosha

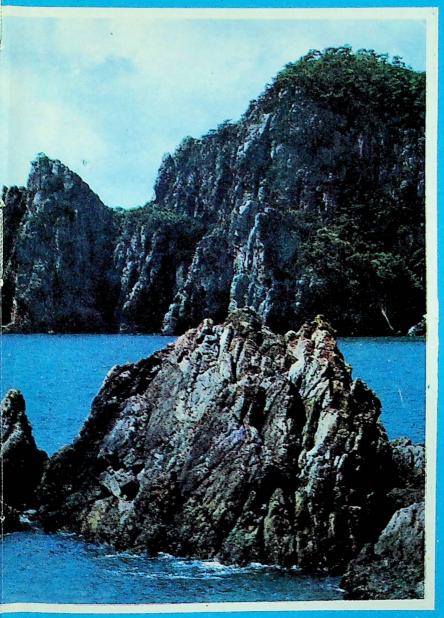

Who is the overall sovereign of the world and cosmos,

Who is above the reach of Time and Death, Who is immutable and absolute bliss.

(Atharva.10.8.1)

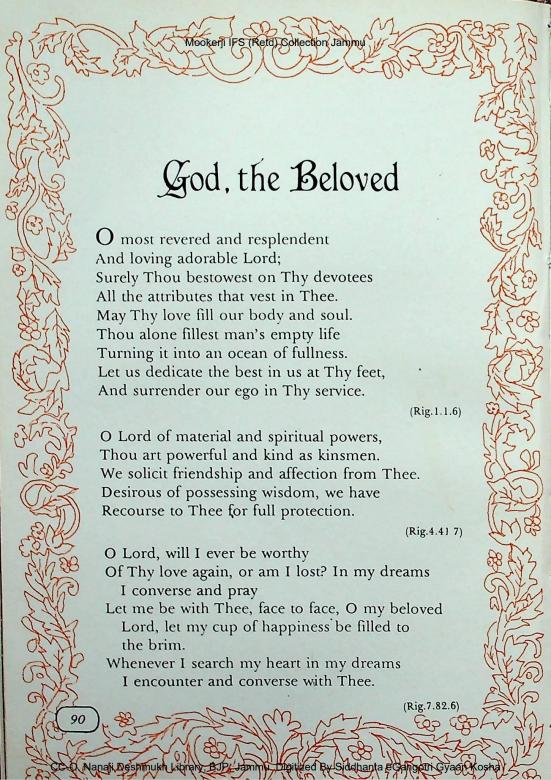

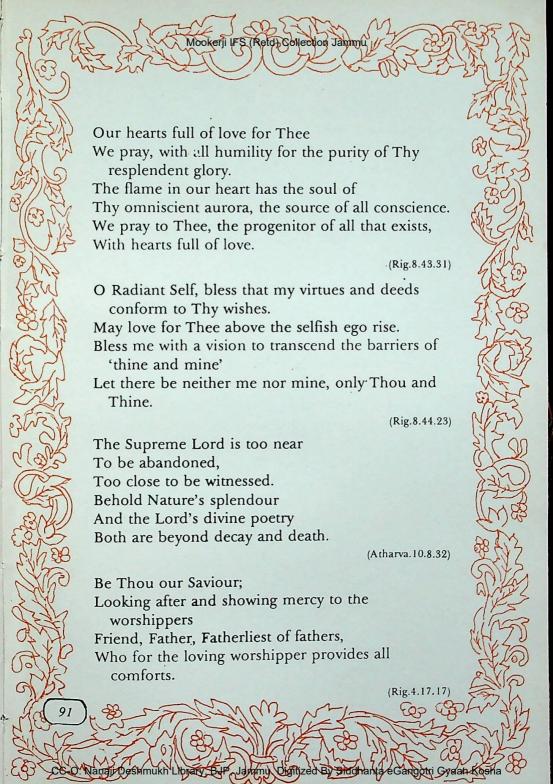

These offerings have been made by us with adoration. May the Goddess of Speech be pleased with each of our prayers;
Under Thy protection, Thou most beloved!
May we approach Thee for shelter.

(Rig. 8.95 5)

Supported by Thee, O God! may we answer all who defy us.

Thou art ours and we are Thine.

(Rig.8.12 32)

Draw thy Friend to Thee like a cow for milking: O Singer, wake up God the Lover! Move the Hero for the gift of bounty Like the vessel filled brimful with treasure.

(Rig.10.42.2)

O Effulgent One, Thou hast made the sun, ageless star to mount the sky conferring light on men. Thou, O Effulgent One, art the people's Light; Best and dearest art Thou by our side; Think of the singer, give him life.

(Rig. 10.156.4)

I, the devotee,
Am standing in the midst of
Deep waters,
Yet I feel thirsty.
O Blissful Lord,
Have mercy,
Slake my thirst,
And bless me with happiness and contentment.

(Rig.7.89.4)

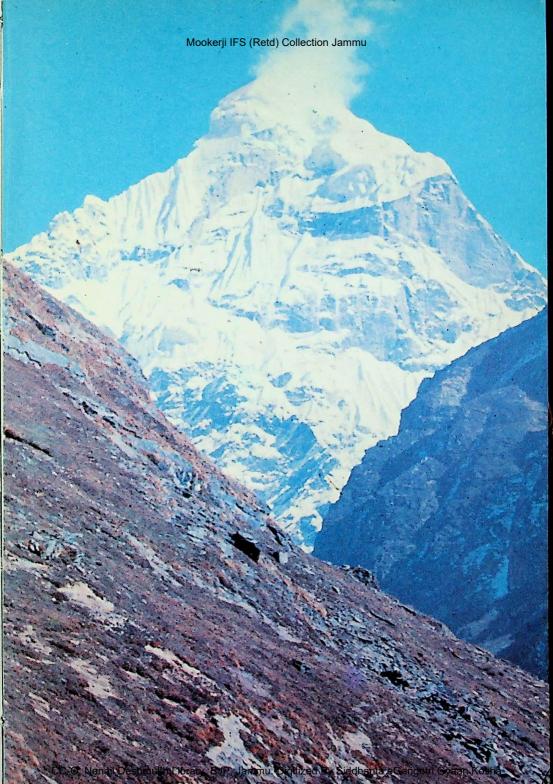



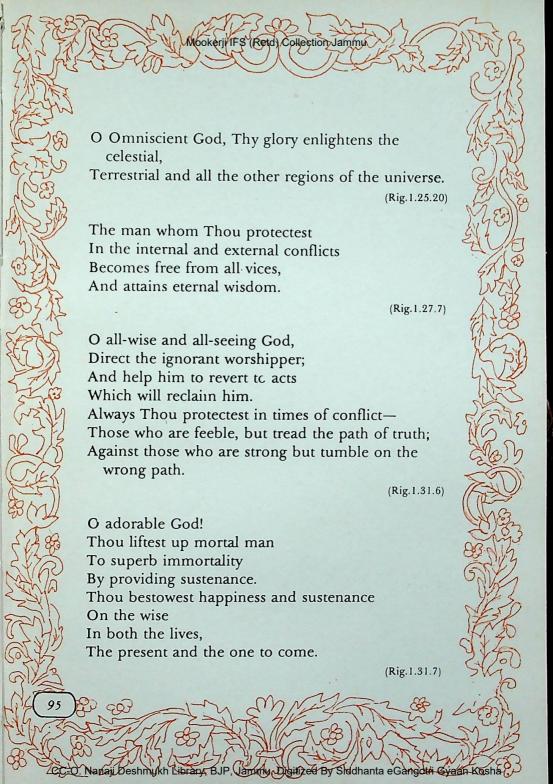



#### Creative Fancy

دو برسم درم Nature's beauty is an art of God. Let us feel the touch of God's invisible hands, in everything beautiful, By the first touch of His hand rivers throb and ripple.

When He smiles the sun shines, the moon glimmers, the stars twinkle, the flowers bloom, By the first rays of the rising sun, the universe is stirred;

The shining gold is sprinkled on the smiling buds of rose;

The fragrant air is filled with sweet melodies of singing birds,

The dawn is the dream of God's creative fancy.

(Rig. 1.6.3)

(Rig. 1.31.10)

We call on Thee, Lord of Hosts, the Sage of Sages; The most reputed of all; The Supreme King of Spiritual Knowledge, O Lord of Spiritual Wisdom! Listen to us with Thy graces; And in the place of worship.

Speed unto Thee in hundreds,

Why, in thousands.

(Rig.2.23.1)

I bow down to Thee just like a son Who bows to greet his father. Mayest Thou grant Thy healing cures to me.

(Rig.2.33.2)

With Thy excellent guidance
Thou leadest a person and protectest him,
No danger would overtake him
Who offers Thee his offerings.
Thou punishest the one who despises knowledge
Thou doest humble the wrath of a violent man,
Supreme is Thy greatness, O Lord Supreme.

SCO Nanaji Deshmukti Library BJP Jammy Digitized By Siddhanta e Gangotti Gyaan Ko

(Rig.2.23.4)



## Restless Swan

Life is a perennial search for truth.

The restless swan—the human soul—is on the journey infinite to find the truth.

For thousands of years he is flying and flying with his wings outstretched and the will to reach the unscaled heights of heaven, higher and ever higher;
The restless swan is on the journey infinite.

He has all the blessings of the mighty God, his piercing eyes perceive all the universe below, yet he knows no rest, no peace and keeps flying higher and ever higher;

The restless swan is on the journey infinite.

(Rig.10.8.18)

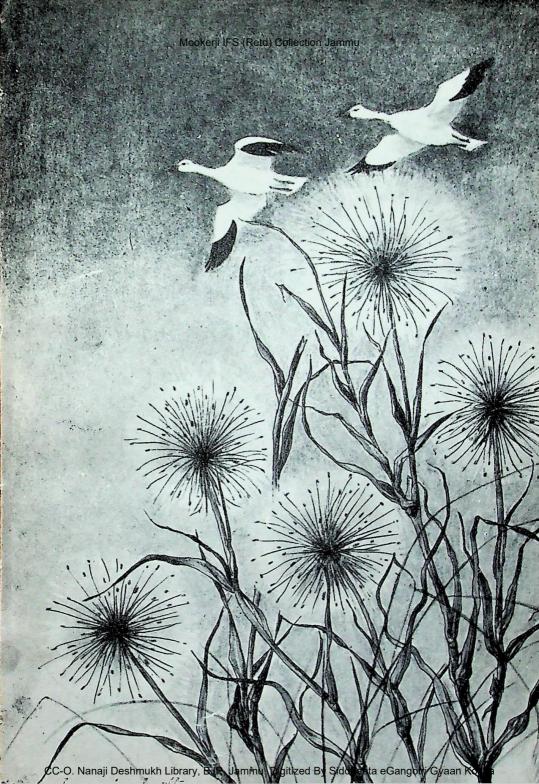

Mookerji (FS (Retd) Collection Jammu Thou raisest Thy worshippers to the highest level, Just as the sun riseth above the vast clouds. They are provided dwellings filled with all comforts, The more they rise in their levels, the more Thou fillest their hearts with devotion: And the more they are in possession of Thy love, The more they obey Thy command. (Rig.4.54.5) O Inspirer of Benevolent Deeds! The divine powers honour Thee As the benefactor of all Thou art the inspirer of men and mankind. (Rig.6.16.1) All the cosmic forces adore Thee, O Lord The cosmic fire, abiding in mysterious darkness. Let the Immortal Adorable Divine preserve us with His protection; afford us all provisions. (Rig.6.9.7) O doer of great deeds, performer of cosmic sacrifice. Thou knowest the paths and ways And also how to travel and function with speed. (Rig.6.16.3) Wheresoever and upon whomsoever Thy kindness is directed, Thou makest him eminent And givest uncommon vigour; And in his heart Thou makest Thine own abode. (Rig.6.16.17) 102 -O Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta e Gangotri Gyaan Rost



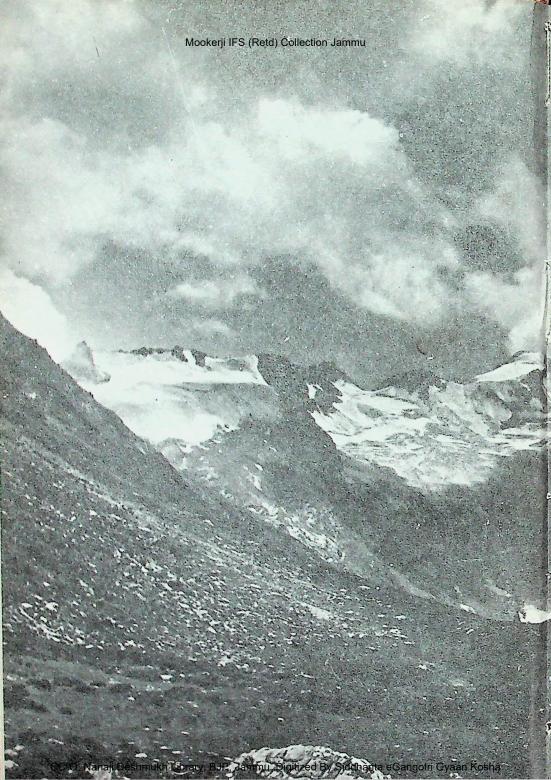

# Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu Eternity is sky, eternity is mid-air, Eternity is mother, father and son.

Eternity is all that exists.
Eternal is the social consciousness.
Eternal are all that have been born
And shall be born.

(Rig.1.89.10)



#### Invocation

Day and night, we approach Thee, with reverential homage through sublime thoughts and noble deeds.

(Rig.1.1.7)

Remember, when God's earnest seeker
Pursues the ultimate salvation
He ascends from one summit to a higher one.
The Lord firmly supporteth him at every step
forward.

God's loving care and guidance enlighten his path. He is bestowed with divine blessings.

(Rig.1.10.2)

With bent head and folded hands
Every hour of the day and night
Surrendering all at the Divine Feet,
The devotee must pray to the Lord:
O Lord! bless and guide me on the path to self-revelation."

(Rig.1.11.1)

O Supreme Lord, speed us on with pure and exalted love, with priceless blessings; bestow upon us wealth abundant, thereby enabling us to tide over all the ills of life; dower us with charming eloquence, good fortune and fair name.

(Rig.3.1.19)

106

Come, O Lord, towards us and bring along with Thee the divine powers for participation and enjoyment.

(Rig.6.16.44)

Come, O Universal Divine Power, Hear our invocations; and be established in our hearts

As if Kusha, the sacred grass, is used as a seat.

(Rig.6.52.7)

We hurry to unite with the Lord divine:
as rivers unite with the ocean
May we not drift to lands unfertile in search of
things that are fertile

May we on Thy banks dwell, live and love each other well.

(Rig.4.58.6)

At the break of day invoke the Lord Supreme, Lord of Cosmic Light and Plasma, the pair of twin Divines, The Lord of Riches and Nourishment, Lord of Bliss and Vitality.

(Atharva.3.16.1)

Pious souls, may you sing sacred hymns with intense devotion, like flying swans and associated with Nature's bounties, partake in the sparkling glory of the Supreme Lord.

(Yajur.6.20)

Friends! Let us with one accord offer reverence and oblation to the Lord.

(Yajur.36.19)

#### Dedication

To Him we dedicate our life
Who is the giver of life's breath, power and vigour,
Whose command all the Divine Powers obey.
Who is the Lord of Death whose shadow is
life immortal.

(Rig.10.121.2)

To Him we dedicate our life who ruleth whatever breathes, moves, or is still, Who is the God of man and cattle.

(Rig.10.121.3)

'To Him, to Him alone',

Whose grandeur is reflected in the snow-clad mountains,

Whose songs of glory are echoed by the thundering ocean waves,

Whose expanse is confirmed by these extended directions which are like his arms,

Whose cosmic arms embrace the whole universe, We dedicate our life and offer obeisance.

(Rig. 10.121.4)

May the earth's Creator never harm us, For He maketh the heavens and observeth the norm.

He releaseth the powerful and crystal waters. To what God other than Him could we dedicate our life?

(Rig.10.121.9)

O Father of all creations, Thou alone embracest all these created things

And none else granteth the wishes of our prayer. To what God, other than Him, could we dedicate our life?

(Rig. 10.121.10)

He maketh the heavens and the earth strong, He establisheth the dwelling place of the sky and of the gods,

He measureth the regions in mid-air. To what God other than Him, could we dedicate our life?

(Atharva.4.2.4)

## Firm Resolve

May this mind of mine
Which travels too far,
Which is the light of lights,
The only source of all wisdom
Which wanders to far-off places,
Whether I am asleep or awake,
Resolve on what is noble.

(Yajur.34.1)

May this mind of mine
By which assiduous and intellectual persons
Perform their God-assigned tasks
In all social assemblies and congregations
The spirit that lies in all creatures
Resolve on what is noble.

(Yajur.34.2)

May this mind of mine
Which is the source of highest knowledge
The source of wisdom
The source of the power of memory
The immortal flame of consciousness
Within all living beings
Without which no action whatever is performed
Resolve on what is noble.

(Yajur.34.3)



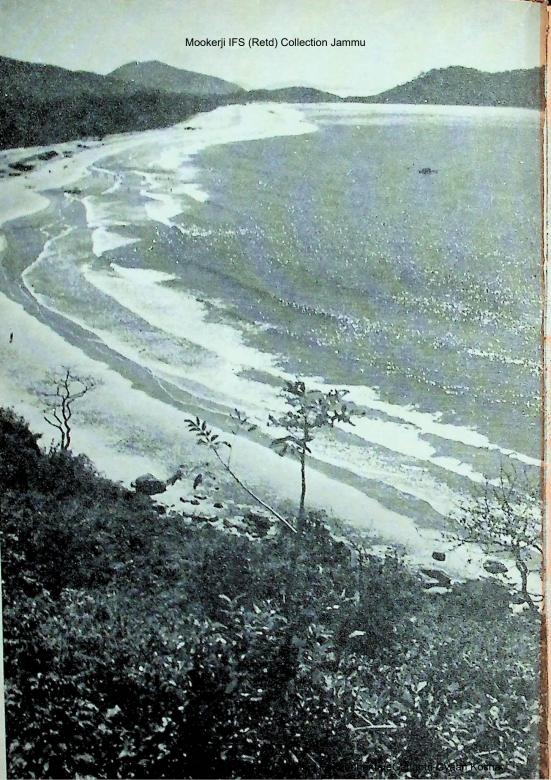

#### Peace Eternal

V

O Lord of Peace! May there be peace in heaven and earth,

May the waters, plants and herbs give health and life to us,

May all the divine and material forces be merciful to us.

May all the forces of material and spiritual world be benevolent to us.

May peace itself bestow eternal joy on us.

(Yajur.36.17)

## Divine Assurance

All the powers of existence help those who are involved in good benevolent work.

(Rig.1.3.9)

His bounteous gifts, His divine wisdom and wealth Are given to His devotees as spontaneously As ripe fruit drops from a loaded branch.

(Rig.1.8.8)

God is all in all, but only those devotees who completely and in full faith surrender to Him find His helping hand ever ready to guide and protect them.

(Rig.1.95.6)

A firm faith in God is the only ray of hope that penetrates this gloom of fear and ignorance.

(Rig.2.27.11)

The one who has faith and trust in the Lord invariably conquers adverse circumstances and emerges the winner, rich with bounty in the struggle of life.

(Rig.4.23.4)

The one who dedicates his life to the service of the Lord, whom the Lord takes in His loving fold, finds himself twice blessed by the supreme celestial powers and basks happily in the sunshine of God's love.

114

(Rig.5.37.5)

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu

The pious soul who is ever awake in God is loved by divine hymns,

The sacred songs seek him;

Addressing him the Blissful Lord assures, "I shall ever be your friend, fast and true."

(Rig.5.44.14)

The wise innocent man, engrossed in selfless service to mankind, is ever dear to God. He attains oneness with God.

(Rig.6,2.2)

Those parents who offer oblations to God are blessed with the privilege of bringing up brave, fearless children.

(Rig. 8.4.6)

The man who has firm faith that God is abiding within the heart and soul of every man finds enough strength to surmount and bear the greatest of tragedies with a sublime contented smile.

(Atharva.20.17.6)

A mind that is in the state of perpetual worship is never overshadowed by the dark clouds of sorrow.

(Rig.10.43.6)

O Resplendent Lord!
Thou never lettest Thy devotee
The philanthropist be humbled,
Thy bounty is showered on him
More and ever more.

(Sama.300)

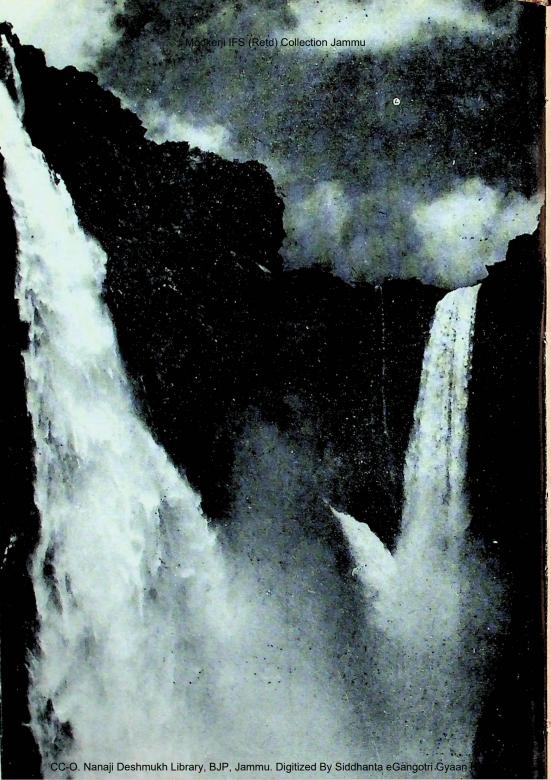

### Blessings

Bless me, O Lord of Resplendence, with prosperity And lustre of fame and magnificent majesty, So that I may shine like the blazing sun in the sky.

(Atharva.10.3.17)

O Cosmic Vital Physician, greatest amongst all born, The mightiest of the mighty, Wielder of adamantine justice, Carry us safely beyond danger, And cure sickness of the body and the mind.

(Rig.2.33.3)

O Divine Architect of Creation, the Dextrous Doer, The Possessor of Wisdom, the Observer of Truth, Bestow upon us those things which are necessary for our preservation.

O wise sages, associated with vital elements, make us joyful.

(Rig.3.54.12)

Bless that we be sinless in Thy judgement, O the Supremely Virtuous Lord, Thou showest mercy even to the sinner. Bless, that we obey the commandments of Mother Eternity. May She preserve us with Her blessings.

(Rig.7.87.7)

O Glorious Lord, Giver of nourishing food, Bless us with a happy life, peace and prosperity. May the Divine Architect with His evermoving cosmic chariot

Continue giving wealth, wisdom and happiness to us.

(Rig.1.89.6)

O Lord Suprascient, may we master
The well-disciplined wealth of wisdom and vigour.
Bestow on us excellent posterity.
Mayest Thou, the Lord of all, listen to our invocations

Addressed to Thee through divine hymns.

(Rig.2.24.15)

May the Lord of Light and Bliss grant us prosperity May the guiding spirit of the firmament And Goddess of Riches grant us prosperity May the Adorable and Resplendent Lord prop us; O, spirit of invincible fullness, Thou bestowest all prosperity upon us.

(Rig.5.51.14)

O All-wise Lord, bring us wealth with good posterity. O performer of benevolent deeds, destroy the demoniac forces.

(Rig.6.16.29)

Grant infinite happiness and most agreeable wealth to the person who uses his riches for the service of others.

(Rig.6.16.33)

O Supreme Lord, of both the earth and heaven, Bring them to Thy threefold jurisdiction. Refulgent in Thy undecaying splendour, Invest both the worlds with brilliance.

(Rig.7.5.4.)

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu

Bless that our prosperity lead us to peace; The social discipline lead us to harmony; The intellectual pursuits result in sublimity; The aim of our riches is harmony varied in all nature and society.

May the varied systems of law and order Result in all round peace, progress and prosperity.

(Rig.7.35.2)

Bless that the people of creative endeavour,
The people in charge of sustenance
Bring in peace for society.
May the wide earth, with all its provisions,
Be productive enough of peace and prosperity.
May the vast heaven and earth be for our peace
and harmony.

May the mountains inspire peace and reverence. May our pious invocations of Nature's bounties secure us peace.

(Rig.7.35.3)

The fire with the splendour of flames provides peace. The cosmic light and bliss, and the divine twins Secure peace.

May the impetuous wind give our body and mind Peaceful sustenance.

(Rig.7.35.4)

Bless that the heaven and earth,
Invoked from the earliest times
Be helpful to our happiness;
The mid-space be for our happiness
With health and charming appearance;
The herbs and forest trees provide us happiness;
The victorious divine powers of distant regions
Favour us with felicity.

(Rig.7.35.5)



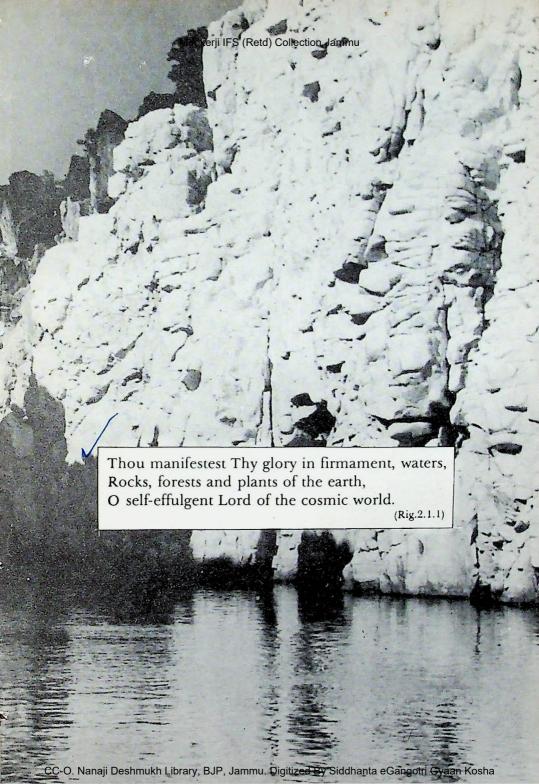

Bless that the sun, with extensive radiance,
Rise for peace
May the four quarters of the horizon
Be auspicious for peace and harmony.
May the firm-set mountains bless us with happiness
May the rivers provide us with nourishing water
And make our fields fertile.

(Rig.7.35.8)

Bless that the Mother Infinity, through holy observances,
Bring us happiness.
The All-pervading and the Nourishing One,
Bring us happiness.
May the cosmic waters be propitious to us.
May the wind blow for our happiness.

(Rig.7.35.9)

May the Divine Refulgent Lord, the Saviour,
Bless us for our peace.
May the Radiant Lord provide inspiration to us.
May the clouds inspire us to attain harmony.
May the Sovereign Lord of the Universe bless us for happiness.

(Rig.7.35.10)

May the divine universal bounties bring us peace,
May the divine speech, with holy thoughts, be
gracious,

May the priests assist us at our sacred works
And the liberal and large-hearted givers
Be conducive to our peace and stability,
May the celestial, terrestrial and heavenly powers
Provide us with peace and happiness.

(Rig.7.35.11)

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu

May the sustainers of eternal truths
Be conducive to harmony.
May our thoughts and actions
Contribute to our happiness,
May the virtuous men of experience and wisdom
Confer peace and progress on us,
May the ancient sages be kind to us
And respond to our invocations in our social
ceremonies.

(Rig.7.35.12)

O Divine, Unborn, the One-Footed One (Whose one foot measures the entire universe) Bless us for peaceful existence, Bless that the clouds of mid-space shower prosperity The cosmic oceans provide harmony; The heart and power, born of water, be gracious; The mid-space, the sky, guarded by divine powers Provide us with happiness.

(Rig.7.35.13)

O Supreme Lord
Endow me to-day
With that divine vision
Which the enlightened and realised
ancient sages enjoy.

(Yajur.32.14)

Bless that Mother Nature be kind to us; The heavens give us peace The earth be gentle; Gentle be the waters that flow; Gentle be the plants and herbs that grow. May the past be kind; the future benign.

(Atharva.19.9.1)

### Divine Guidance

Establish Thyself in the innermost chamber of our heart.

Let the smoke of ill-thoughts be dispersed. Enable us to see Thy spotless spiritual radiance.

(Rig.1.36.9)

O Lord, grant us and our men of faith, That they be inspired to devote their life to the service of humanity and work for the welfare of mankind.

(Rig.1.61.16)

O Supreme Creator, grant us spiritual strength and purity

That we may never be tempted to commit sin,
And be guided by Thy light.
Help us to rest all our life
In the clasp of Thy everlasting arms.
And earn the right to be the recipients of world

And earn the right to be the recipients of worldly joys.

(Rig.5.82.6)

Dear Lord, grant us wisdom to enjoy Thy blessings. These may be showered on us, who obey Thy order.

May the wind filled with fragrance blow softly. May the rivers flow calmly, echoing sweet melody, And the plants grow their yield with fresh vitality For us, the law-abiding devotees.

(Yajur.13.27.29)



O Resplendent Lord, bless us with that divine vision, which gives valiant spirit, name and fame.

(Rig.7.1.5)

Bless us, that liberated from sin,
We perform diligent service
Like a dedicated servant to Thee,
O Divine Dispenser of Blessings,
O Sagacious Lord, give wisdom to the unwise
Guide Thine worshipper on the path of prosperity.

(Rig.7.86.7)

The sun, the sky, the moon, the stars move in celestial harmony,
Never violating the canons of the Divine Powers.

Let man learn his lesson from Nature's theme Live in peace and harmony No matter how strong or how wise, Live within the realms of the Divine Scheme.

O God Almighty,

Lead our mind towards the virtuous path.

(Rig.10.20.1)

O Lord of Universe, bless that our speech be eloquent, vigorous and faultless.

(Rig.10.98.3)

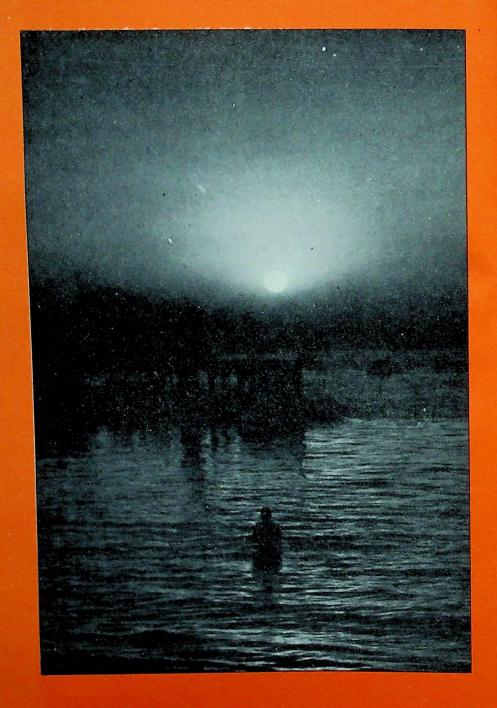

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

O Resplendent Effulgent Lord! Lead me whither go the sages Versed in spiritual knowledge and rigorous discipline;

Give me insight to follow the righteous path Traversed by the sages and seers. I submit to Thee, O Lord, Let the kindly light guide me to immortal bliss.

(Atharva 19.43.1

May the luminous sun take me to the realm of spiritual heights and may it enlighten my mind with its bright light.

(Atharva.19.43.3)

O divine Agni! Self-refulgent God, please lead us on the path of virtue for the acquisition of physical and spiritual wealth. Please remove the sinful acts from us which make us stray. Bless us that we remain ever engaged in uttering Thy praises.

(Yajur.11.16)

Torture us not, O Lord of Strength, by making us victims to nescience by turning us into cravens. Doom us not to abject submissiveness and the itch for unbridled captiousness.

(Rig.3.16.5)

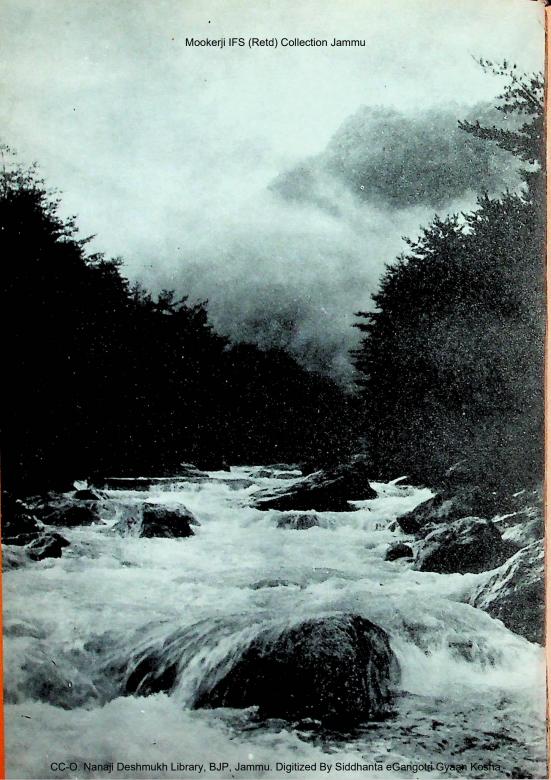

# Prayers

We seek Thy protection and grace, O Lord. Though knowing that Thou rulest over earth and sky

And commandest the waves and the clouds we are often gripped by panic and despair.

Mayest Thou ordain all fierce forces to be benign and merciful towards us.

May nothing evil and untoward befall us
And may we all prosper always. (Yajur.36.22)

O Supreme God, bless us to appreciate the benevolent wisdom of the divine powers and be like them;

Help us to imbibe the generosity and their loving kindness.

Bless us with a long life that we may rejoice with abundance of their bounteous glory and repose;

Help us to be contented, and filled with love and peace like them.

(Rig.1.89.2)

O enlightened pious souls,
Let us resolutely hear with our ears
What is good;
Let us see with our eyes
What is good;
Let us enjoy
The divinely ordained term of our life,
With firm limbs and healthy body,
And full satisfaction of mind
In the service of the Supreme Lord.

(Rig.1.89.8)

Endowed with all Thy glories in heaven and earth On mountains, in plants and in waters
O Illustrious Blissful Lord!
Mayest Thou be considerate, benign, and accept our homage.

(Rig.1.91.4)

O Gracious Lord, possessor of all the graces as Thou art,

Bless us with Thine graces.

Everyone, verily, invokes Thee repeatedly

O Gracious Lord, be Thou our champion in all solemnity.

(Rig.7.41.5)

Bless that the omnipresent cosmic powers, The abodes of the eternal laws of the Supreme Creator,

And the friendly and venerable Divine Powers, Confer upon us auspicious and honourable wealth That comprises brave children

And may we possess the ability to accomplish noble acts.

(Rig.10.36.13)

Shower on us Thy torrential bliss, O Lord, Save us by sending us the deluge of Thy benedictions;

Thou givest without asking.
We can only pray to Thee;
Thou returnest our helplessness and ingratitude
With nothing but a rainbow of Thy compassion;
Bless us, Master, bless us.

(Rig.1.7.7)

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu

O Supreme Lord, Thou art full of fiery spirit, give me fiery spirit,
Thou art manly vigour, give me vigour,
Thou art strength, give me strength,
Thou art energy, give me energy,
Thou art discipline, give me discipline,
Thou art conquering might, give me conquering might.

(Yajur. 19.9)

O God, bless that the faculties of our mind, intellect and body function like two wheels of a chariot that speeds us on the way to perfect fulfilment.

(Rig. 1.3.2)

Rise to protect us, like the sun that heals. Thou art the giver of sustenance, We invoke Thee with devotion and earnestness.

(Rig.1.36.13)

Youthful and most Resplendent Lord.
Protect us from evil forces
And from our malevolence within.
Protect us from ferocious animal instincts
And blind forces that seek to destroy us.

(Rig.1.36.15)

O Mighty Adorable God, keep us away from the wicked, voracious and malevolent enemy that brings us trouble.

(Rig.1.189.5)

Thus protected by Thee, May we force a way through our enemies, Like torrents of water.

(Rig: 2.7.3)

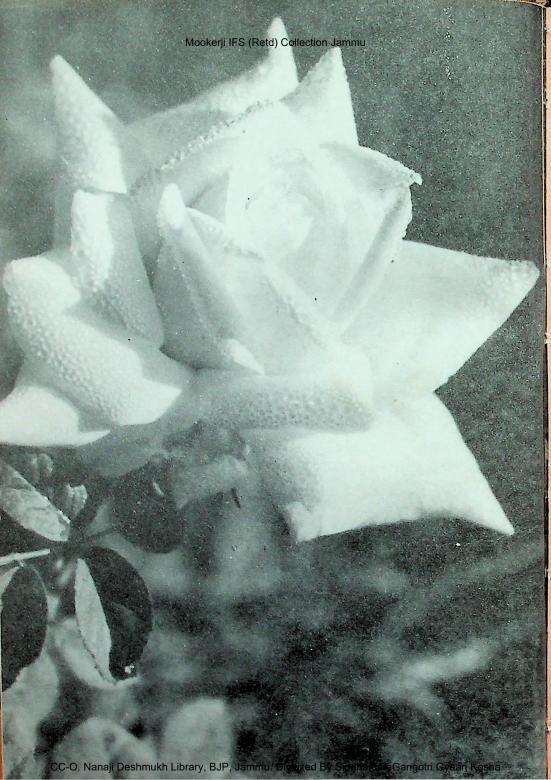

#### Surrender

Work and live as an act of offering to achieve immortal fame and complete satisfaction of having lived a successful life.

Remember you are the child of immortality and that all life is but an offering,

Never forget that the nectar-honey of the flower of mercy is for those who sacrifice, and the life offered is the life accepted.

Let the sacred flame of divine fire shine brightly in your soul.

(Atharva.15.17.10)

The Supreme Lord comes to help all in their struggle,

Where the flashing arrows of passions are hurled all around;

Come with Thy powerful protection, O Lord, Make us triumphant in our inner conflicts through Thy grace.

(Rig.4.41.11)

Guard us from the malignant and preserve us from the wicked, O Victorious One.

May our offerings reach Thee free from dishonour.

(Rig.6.15.12)

Preserve us, O Omniscient Lord, from sin; O Poet of the Divine Verses, protect us from the malevolent.

(Rig.6.16.30)

Defend us from sin and from the malevolent mortal, who threatens us with murderous weapon.

(Rig.6.16.31)

Subject us not, O adorable bounties, to evil creatures

Which are like wolves or robbers, or the ones who harm us.

Verily, you alone can guide and rule Our vigour and speech aright.

(Rig.6.51.6)

God the Rescuer, God the Saviour, Mighty God; Happily invoked at each invocation; God powerful, invoked by all; May God the Bounteous confer on us blessings.

(Sama.333)

Let Him, who is Master of all Knowledge, Take it on Himself to guard the common man From evil in every possible way, From whatever quarter it might come Like a snake.

(Rig.6.75.14)

May the Divine Powers keep away from me such of my kinsfolk
Who are full of intolerant jealousy towards me,
Be this heartfelt prayer of mine my invulnerable

armour.

(Rig.6.75.19)

While residing in these earthly dwellings, O Venerable Lord,
May we enjoy Thy protection,
And win favours from Mother Infinity
And acquire blessings from Thy grace.

(Rig.7.88.7)

Free us from bonds, inherited from our forefathers And from those for which we are ourselves responsible.

O Sovereign Lord, liberate us From our animal passions, like a calf set free from its tether.

(Rig.7.86.5)

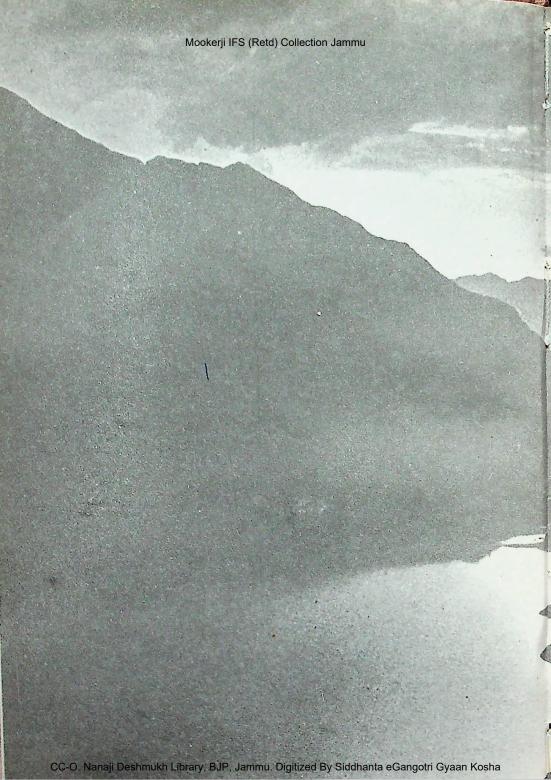

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu The Supreme Lord is too near To be abandoned, Too close to be witnessed. Behold the nature's splendour And the Lord's divine poetry Both are beyond decay and death. (Atharva.10.8.3) CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Free us, O Virtuous Lord, from all snares
That bind us from above
And those that bind us from below;
Keep away from us evil dreams and misfortunes;
And then let us pass into the world of virtue.

(Atharva.7.83.4)

O Lord, protect us from all that we are afraid of; Drive away, our enemies and foes; In Thy security we seek shelter; Lead us to ample room, spacious, secure, Happy and full of sunshine In Thy mighty arms, we seek fearless shelter.

(Atharva.19.15.4)

Pray grant me freedom from insecurity, depression and misery, O Lord of the Universe.

(Yajur.5.9)

Enable us to overcome our inner feelings of enmity.

(Yajur.12.43)

O Lord Supreme, Embodiment of all that is vast and benevolent,

Mayest Thou be ever merciful to us;

Mayest Thou leave Thy weapon, the Vajra, the thunderbolt, on the lofty summit of this cosmic tree:

And come with Thy bow and string on this earth for protection of the pious and faithful.

(Yajur.16.51)



O Lord, confer Thy blessing that we suffer no afflictions or infirmities in the midst of our lifespan.

(Rig.1.89.9)

Keep us away from disease and from those men who are non-believers and adverse to us. Bless us with incessant protective bounties.

(Rig.1.189.3)

O Lord, the Sustainer of the Universe, Do not deprive us of the sight of the sun. May our brave sons subdue our adversaries. May we be multiplied with continued progeny.

(Rig.2.33.1)

May the Supreme Creator on our west, On the east, on the north and On the south bestow on us Everything worth having and Bestow upon us long life.

(Rig.10.36.14)

O Lord of the Vast Universe, grant me capacity to receive and absorb the strength of those innumerable divine forces such as the sun, the moon, the stars and nebulae who are travelling around in the cosmos assuming various shapes and forms.

(Atharva.1.1.1)

Bless us that we become pure and pious And gather divine lustre Like cosmic luminaries.
Bless us that we overcome all obstacles And live a hundred years of glorious life Along with our brave comrades.

(Atharva.12.2.2)

O God among mortals; Thou guardest the holy law In holy rites, we invoke Thee Bless my mouth with sweet voice; Bless my nostrils with pure breath; Bless my ears with good hearing. May my hair not turn grey before time. May my teeth not decay. May my arms be strong.

(Atharva.19.60.1)

Bless me that I have power in my thighs
Swiftness in my legs
Steadiness in my feet.
May all my limbs be uninjured,
And my soul remain unconquered.

(Atharva.19.60.2)

O God, the Protector Protect my body.

Thou art Bestower of long life, bestow on me long life.

Thou art the Bestower of intellectual brilliance.

O God! Whatever is wanting in my body make that up for me.

(Yajur.3.17)

O God, bless us with a long life so we spread Thy message of divine aspirations.

(Yajur.4.23)

Enable us to have Thy loving refuge and strength to do noble deeds.

(Yajur.9.22)

Live a life of a hundred years, a life of self-respect without being a burden to anyone.

Bless that I be a tree, not a creeper.

(Yajur.36.24)

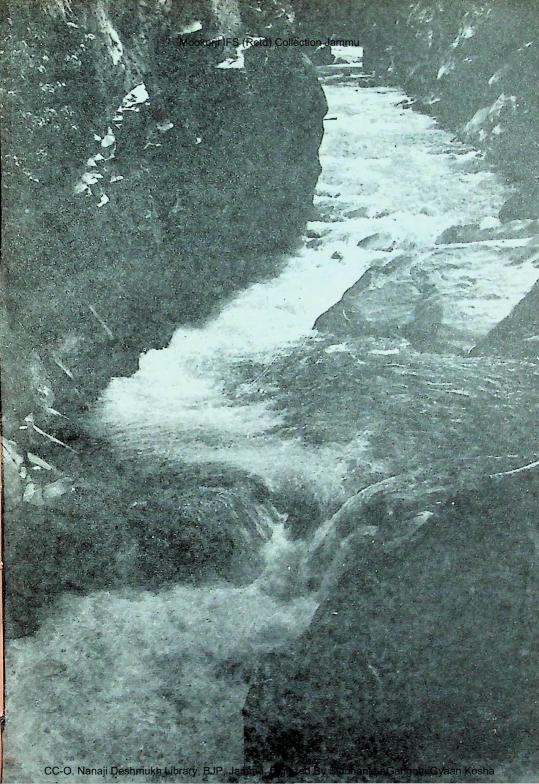



Forgive us, O Lord, if immersed in our own affairs, We have committed sin against divine powers. Forgive us for our sin against men, sin against elders,

And sin against our own conscience.

And for all sins that we have committed knowingly,

And those which we might have committed

unawares.

(Yajur.8.13)

As rats eat weaver's thread,
Cares are eating inside me,
O God Almighty! Show Thy mercy to Thy devotee.

(Rig.10.33.3)

O God, the Sovereign Lord of the Vast Universe, Help us to eradicate all our defects and deficiencies. Of the eyes, of the heart and of the mind. Be merciful and compassionate to us.

(Yajur.36.2)

Don't let the wicked violent powers harm us,

O Earth, protect us from earthly distress,

O Mid-Air, protect us from heavenly distress.

(Rig.7.104.23)

O Lord, help us in overcoming sin, carry us across the turbulent river of adversities, as if on a boat.

(Atharva, 1.33.7)

O Merciful Lord, In as much as all people commit errors, So do we daily disfigure Thy worship by defaults. But O Lord of Mercy, Punish us not by the penalty of death Through Thy indignation or anger.

(Rig.1.25.1)

Fo err is human. May we be forgiven our blunders, men are full of all desires.

(Rig.1.179.5)

All-pervading God!

Whatever heinous sin we may have committed, Be it one of downright jeering at God—Or scorn of Him—by tongue, mind or action, We pray for pardon
For that haughty and perverse God-hater
Who is ever busy tempting us to evil paths.

(Rig.4.54.3)

Harm us not, O Lord of cosmic vitality, abandon us not,

Let us not be tormented under Thy bondage when Thou art displeased
Make us partakers of the life-sustaining worship,
And may ye, O Nature's bounties, ever shower blessings on us.

(Rig.7.46.4)

O Lord, what was my main transgression That would destroy a singer of Thy glory? Tell me, O Invincible One, so that sinlessly I may approach Thee with my devotion.

(Rig.7.86.4)



Forgive us, O Virtuous Lord, it is not our own choice,

But our hard environment that betrays us. It is the vice of intoxication, wrath, gambling and carelessness.

And again, it is the handicap of the ill-manners of the elder with the young.

Even a dream is provocative to falsehood.

(Rig.7.86.6)

O Saviour, make me immortal Liberate me from the cycle of birth and rebirth.

(Rig.7.89.1)

When O Lord of Justice, I move along tremulous, with an inflated ego, bless me, O Saviour, mercy, my Lord.

(Rig.7.89.2)

The face of truth
Is covered by the glittering lid of gold.
The Purusha—the ultimate source of conscious life,
Who shines in the sun
I am that Aum,
The Supreme Entity.

(Yajur.40.17)

# Divine Justice

O Lord of Justice,
Sitting on the pinnacle of the cosmos,
Sustainer of the universe,
Make the arrow, held in Thy hand, tender and benign,

Let not the fierce power of Thy bow and arrow Strike the innocent man and put him to death.

(Yajur. 16.3)

Only with full faith the devotee is able to declare:
O Lord! We seek Thy divine justice;
Let the deceitful and tyrants and the exploiters
Be defeated at the hands of the honest and virtuous
Their sharp, alert wisdom is backed by Thy
gracious blessings.

(Rig.1.11.7)

O Effulgent Lord!
May the person who enslaves us
Be crushed under Thy feet,
Whether he is near or far.
Mayest Thou be with us
For our progress and prosperity.

(Rig.1.79.11)

Deprive them of wealth who are hostile towards Thy faithful devotees. Carry us through all troubles as a boat carries men across the river against all hurdles.

(Rig.1.99.1)

The one who incites sinful acts loses the favour and love of the Lord as well as of his fellow-brothers.

(Rig.5:3.7)

p. P

O Lord, deplete the wealth of those Who enjoy the rewards of others' efforts Without a thought of sharing their wealth with The less fortunate.

O Sun, with Thy radiance Thou mayest not bless those

Who go astray from the right path and piety, And those who multiply their progeny unwanted. They merely indulge in sensual pleasures.

(Rig.5.42.10)

Thou over-spreadest on all the accessible places Of the earth with its energetic power and impelling force.

Mayest Thou drive away all perils with Thy conquering might,
Fight out against our adversaries
And burn up those who harm us.

(Rig.6.6.6)

With Thy sharp flame, cast away and consume the forces of destruction.

(Rig.6.16.28)

Let us not suffer for the sin of others,
O universal cosmic powers, controllers of the
universe,

May the one, who hurts us, be the victim of his own designs.

(Rig.6.51.7)

May the sun in heaven scorch and may the agonies of burning be inflicted on the unbeliever, who thinks himself superior and seeks to depreciate the work of others.

(Rig.6.52.2)

Consume, O Effulgent Lord, all my evils With that strong flame
Which consumes old worthless things.

(Rig.7.1.7)

Through Thy fear, O Lord,
The dark evil forces come under control.
O Adorable Lord, shine upon all men,
And burn the roots of their vices.

(Rig.7.5.3)

O cosmic God-blessed powers, Physical and spiritual, Burn those who plot evil against us. Direct Thy unyielding strength Against flesh-eating, cruel infidels.

(Rig.7.104.2)

May the evil-doers fall into the abyss,
Of the endless darkness,
So that not even one would come up again.
Let this angry strength be for the benefit of godly people.

(Rig.7.104.3)

Slay the hostile, malicious evil-doers Who torment pious men. Let there be no happiness for the evil-doer.

(Rig. 7104.7)



# bymns on Revelation

#### आ भारती भारतीभिः सजोपा इळा देवैमेनुष्येभिर्प्तिः सरस्वती सारस्वतेभिर्वाक् तिस्रो देवीर्विहिरेदं सदन्तु

May the divine speech that
Perfect our understanding and divine knowledge,
And all-satisfying divine culture
Be with us at our faultless yajna and worship
And protect us for our welfare.

(Rig. 3.4.8)

# The Word

Great streams of divine words flow out From the minds of sages
With the speed of a gale,
Like rapids rushing down a slope;
Surging with the high waves of wisdom
They beat through all obstacles
As does a courageous war-horse.

(Rig.4.58.7)

The divine words are repositories of wisdom, They unequivocally draw themselves to God. Just as loving wives, faithful and smiling, approach their husbands.

These solemn words highlight every aspect of God.

(Rig.4.58.8)

May all sons of the immortal ones hear our words

And be the source of happiness to us.

(Rig.6.52.9)

Expound to us the three Vedas,
Which are packed with all radiant wisdom.
They are for us an udder, providing a store of rare excellent

Milk of unmingled bliss.

Then will He, Who fulfils all desires,

Who makes seeds shoot forth into seedlings and saplings

Spring up constantly into our divine awareness, So much that He voices aloud His presence.

(Rig.7.101.1)



# Sarasvati, the Divine Speech

May the divine speech, Sarasvati
The fountainhead of all faculties (mental and spiritual)

The purifier and bestower of true vision,
The recompenser of worship,
Be the source of inspiration and accomplishment
For all our benevolent acts!

(Rig 1.3.10)

She sets in motion all the energies of
The soul and intellect.
She imparts deep knowledge to all who are
seekers of truth.

(Rig.1.3.12)

It is from Her that vast oceans of scriptures spring up.

It is because of Her that the Universe is full of life, Through Her, indeed, the imperishable God unfolds Himself

And from Her, verily, the whole Universe draws its sustenance.

(Rig.1.164.42)

Four are the definite grades of speech,
The learned and the wise know them.
Three of these are deposited in secret, they
indicate no meaning to the common man
Men speak the fourth grade of speech, which is
Phonetically expressed.

(Rig.1.164.45)

O Divine Mother of Speech,
That ever-full breast (with inexhaustible vocabulary)
Which is the source of delight
With which Thou bestowest all good things,
Which is the container of wealth
The distributor of riches
The giver of good fortune
That bosom dost Thou lay open at this moment
For our sustenance.

155

(Rig.1.164,49)





(Rig. 3.4.8)

The divine sages discovered this light of truth, Enveloped in darkness, The Vedas present truth in crystal-clear form.

Be with us at our faultless yajna and worship

And protect us for our welfare.

(Rig.4.58.4)

God created speech divine.

Even living creatures of all species utter it.

May this speech, our wish-yielding cow,

Universally extolled as granter of gladness,

Food, strength and fame,

Come to us!

(Rig.8.100.11)

May this most gracious and eternal Life-giving divine speech Impart extensive knowledge to us. May it come to all men.

(Rig.10.31

O Lord of Speech, when humans utter The first word,
They bring forth to light that
Which is most excellent and pure,
And through love they discover
The secret hidden deep in their hearts.

(Rig. 10.71.1)

When men discover the essence of the language with wisdom,

As if winnowing paddy through a sieve, Friends start acknowledging love, The sign of friendship.
And their talk retains the sentiments Expressed through it.

(Rig. 10.71.2)

There are men who may see with eyes.
But they do not see the source of divine speech.
There are men who hear but have no ability.
To understand the deeper meaning of divine words.
But there are pious sages to whom
The Goddess of Speech reveals her lovely form.

(Rig. 10.71.4)

# Sudden Showers

God is just behind us when we cry for help,

We feel our prayers might not reach Him.

In our panic we seek the assurance of safety,

In a moment the clouds of gloomy fears are swept away.

My soul, bathed in celestial joy,

The heavens laid bare their blue abyss.

The choicest gifts are showered upon me from all directions,

And I am lost in complete bliss.

(Atharva.19.52.3)

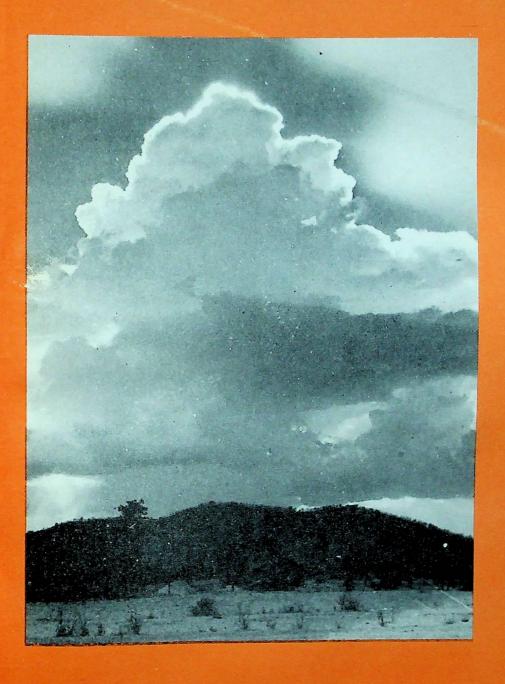

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha



These words tell about a man,
Too cold in friendship,
Who is never moved to act courageously,
And who is ever engrossed in his futile imaginings,
The word he hears never yields fruit or flower.

(Rig.10.71.5)

They tell all wise things to the ones who deserve friendship

Though it was experienced till the end by both.
They do not take advantage of words,
Even though they talk or listen to each other in vain,
For they understand nothing of what the words tell.

(Rig. 10.71.6)

When priests jointly chant hymns,
Fashioned by the heart and inspired by the mind,
They all speak the same words.
But in attainment, some are far behind the others,
Though all are equal in status.

(Rig.10.71.8)

Those who move neither forward nor backward, Neither are they priests nor performers of sacred deeds

They are poor craftsmen, misusing words, Ignorant, they spin out a useless thread for themselves.

(Rig.10.71.9)



May the inner voices lead thee to divine bliss!

(Yajur. 6.18)

O Lord of Resplendence, sharpen our intellects And wake up our thoughts and spirits So that we may overcome the malice of our enemy.

(Atharva.7.97.9)
Listen to divine words, O sons of the immortal spirit.

(Yajur 11.5)

Likewise, may I speak these beneficent words
To all people assembled here,
To the Brahmana and the Kshatriya,
To the Shudra and the Vaishya
To kin and aliens alike.

(Yajur.26.2)

O Lord of Divine Speech, when we invoke Thee,
With loving hearts and deep faith,
May we sense Thy loving beckonings!
In this mutual love
May we proceed and progress with Thy divine
blessings!
Under Thy direct inspiration, may we never go against

Thy directions embedded in our conscience!

(Atharya.1.1.4)

Voices that never were, emit from the Spirit Supreme, Speak truth, each one points to Him As the one and only source of creation.

To the supreme they return,

Each new voice that emits from Him.

(Atharva.10.8.33)

We pray to the Supreme Lord to be with us.

May peace, quickened by our prayers be with us.

May the Goddess of Divine Speech of the highest domain grant us peace;

May the mighty celestial powers grant us peace

By making us pure and virtuous!

(Atharva.19.3.4)

√ Sing the songs of celestial love, O singer!

May the divine fountain of eternal grace and joy enter your soul,
May the Lord stay there forever!

May He pluck the strings of your inner soul, with His celestial fingers and feel His own presence within!

Bless us with a divine voice that we tune the harp-strings of our life to sing songs of love to Thee.

(Rig.1.91.11)

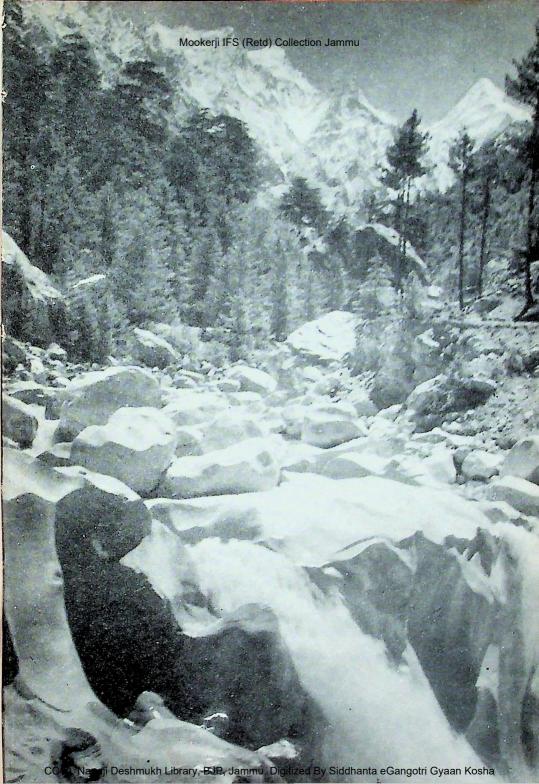

### Eternity

This wheel of eternal time, with its twelve spokes, Which knows no decay, Perpetually revolves round the high heavens. Seven hundred and twenty are the spokes That comprise this (ever revolving) wheel.

(Atharva.9.9.13)

Born of pure light, Agni, Fire Divine,
Manifests itself as the prime element of creation.
The person who knows the eternal laws of this fire
Flourishes like a tree in bloom.
(Rig.2.5.4)

With fervent devotion, I sing in praise
Of the eternal cosmic order,
Designed to continue from eternity to eternity,
O Lord, enable us to understand its wondrous design,
Help us to know why the cow though dark
Yields rich, sweet and pure white milk.

(Rig.4.3.9)

Glorify eternal truth, but the proof of it is to
Put your creed into your deeds
And practise truth in your action.

(Rig.3.4.7)

One who clings fast to Eternal Truth
Will attain Ultimate Truth itself.
The strength of Rita, Eternal Order, is far-reaching
It brings wisdom to those that pursue it.
Earth and Heaven owe their existence to Rita eternally.
And the Supreme Powers yield their ambrosial milk,
their treasured contents,

In perfect obedience to the Lord of Eternal Existence.
(Rig.4.23.1)

Infinite are the powers of eternal laws;
Abiding by these ends all afflictions
The contemplation on eternal existence
Dispels all sorrows.
Even an understanding of these laws is
Illuminating and purifying to living beings.
The eternal message impresses and inspires even the unheeding ears.

(Rig.4.23.8)

Wisdom comes to a man who meditates, acts and lives according to the true eternal laws of Nature.

(Rig. 10.47.6)

God does not spare the one who tells a lie.

Truth, infallible laws, consecration, austerity,

Prayer and sacrifice; These uphold the earth.

May Mother Earth, the mistress of our past and future Confer prosperity on us. 11

(Atharva.12.1.1)

Teach us, O Radiant Lord,
To follow the path of ascetic austerity
With dedication, diligence and perseverance.
Bless us that we be worthy
Of being loved by preceptors;
Enable us to live the full span of life
Enjoying bright intellect.

(Atharva.7.61.1)

The ever true principles of cosmic order alone sustain the balance of Mother Earth.

(Atharva.14.1.1.)

Observe and follow the path of virtue leading to eternal happiness which is sought by the enlightened sages.

(Atharva.18.4.3)

Enable us to realise that God ever keeps us In a state of eternal joy; Inspire us to experience fulfilment of all our aspirations.

(Yajur.4.21)

O Lord, bless us that we may realise the fulfilment of our aspirations in the eternal joy of Thy proximity.

(Yajur. 5.7)

Eternal joy is the ultimate aim of life's pilgrimage.
(Yajur.7.45)

O men of Godly nature! Partake of His divinity and experience the joy of ecstasy.

(Yajur.9.18)

Let us resolve to offer all at the feet of the Blissful
Lord to obtain His blessings,
To live in the consciousness of eternal joy.

(Yajur.11.39)

Mother Nature descends towards the one Who suffers for others And those who deserve help Then she sets her mind towards the Supreme Lord.

(Rig.5.61.7)

#### Fire Divine

 ${
m K}$ indled and established on the earth, The Fire Divine rises and spreads over all created worlds.

May the Fire Divine, the invoker and purifier, eternal, all-wise and adorable,

Establish our relations with Nature's force

The fire of penance purifies the soul; Just as the flame of fire purifies gold; The pure soul alone is worthy of exaltation.

(Rig. 10.16.4)

The 'Ahuti' or oblations for yajna rise into space, Get mingled with air and beautify the atmosphere. They soar to the rays of the sun, And therefrom they bring rain For our betterment.

(Yajur.2.15)

When you perform yajna And offer into sacred fire Oblations of ghrita and other substances They, being mingled and absorbed In ethereal rays, water and air, Spread throughout space, Invigorate the atmosphere,

And give to the people

Rejuvenating rain and warm rays, light and life, Vigour and vitality.

(Yajur. 2.22)



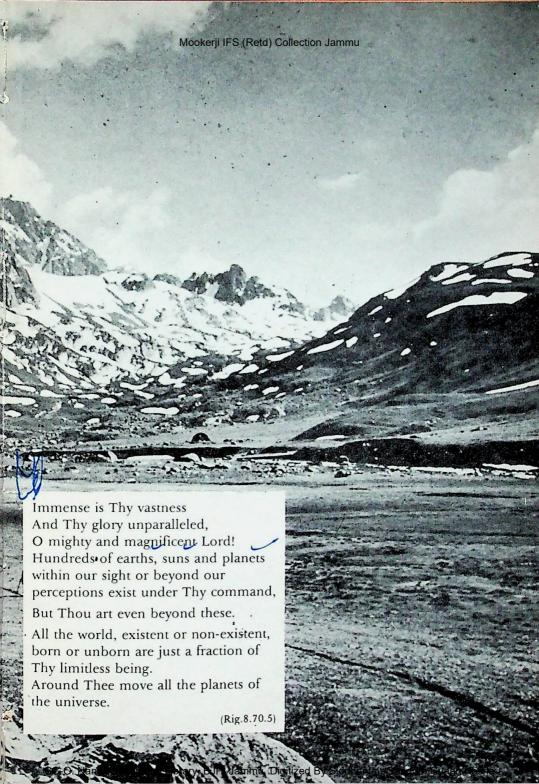

May thy life's journey be made in the spirit of dedication;

May thy life-breath prosper in the spirit of dedication;

May thy eyes prosper in the spirit of dedication,

May thy ears prosper in the spirit of dedication.

May thy backbone prosper in the spirit of dedication;

May all thy noble works prosper in the spirit of dedication!

(Yajur. 9.21)

Enable us to conduct our life yajna, in the spirit of dedication.

(Yajur.11.8)

The nature's benevolent yajna ever continues for the welfare of all humanity, overcoming all obstacles on its path.

(Sama.111)

Let the fire of yajna magnify the commodities, Let it provide wealth and health By Rurifying the firmament.

(Sama. 1529)

Ordinary men and women understand not.

The threads of the warp and woof of God's creation.

No one knows the source of the words that have been spoken

By a father in this life and, again, which are To be spoken by the son in the next life.

(Rig. 6.9.2)

# Soma

The Blissful Force of Divine Will
Awakens my inner spirit from sleep.
The inspiring Soma, the Divine Love, dispenses
the six evils,

Lust, anger, greed, attachment, pride and jealousy, Weaknesses from which no creature is exempt.

(Rig.6.47.3)

Soma, the Elixir of Divine Love, finds
The brilliant colours in the forefront of dawn
Whose dwelling is in the firmament.
This mighty Elixir sustains the heavens
With a mighty pillar, the sender of rains, the leader
of winds.

(Rig.6.47.5)

O Blissful Lord, fill our hearts with Thy nectar Which purifies and uplifts the soul on its stream Of spiritual ecstasy to the highest heavenly bliss.

(Rig.9.1.1)

All impure tendencies are destroyed by this Elixir; O Lord, Thy supreme love adds a new force to our inner self.

(Rig.9.1.2)

Whis celestial elixir is the source Of all the lights of wisdom, And that alone is the bestower Of all wealth worth having.

(Rig.9.1.4)

The whole colourful panorama of the eastern sky Derives golden beauty
And owes its charm to Soma, the Divine Elixir,
Which purifies the human soul.

(Rig.9.1.6)

Soma, the Elixir of Divine Love,
Cleanses the hearts of all
Unwanted and undesirable tendencies
The soul then is free of fear, sorrow and ignorance.
Thus liberated, full of divine faith and spiritual joy,
The brave soul discovers God in all His
splendorous forms.

Rig. 9.1.10

This exhilarating ambrosia inspires

Deep reverence in the hearts of all sincere devotees,

And fills their bodies with pure,

Serene thoughts and emotions.

(Rig.9.1.7)

The divine and heavenly stream of Soma breathes life

Into every grain of this vast universe, Every drop of the expanse of the seas. The waves that dance with joy Sing only of the glory of this divine splendour.

(Rig.9.2.4)

It is this unceasing fountain of life-force Which, like a benevolent power, shines Through the golden rays of the sun And guides us like a true friend On the path of righteousness.

(Rig.9.2.6)

Soma spreads joyous bliss through pure knowledge, And uplifts the soul on the stream of spiritual ecstasy

To the highest heaven.

(Rig. 9.2.7)

This elixir of spiritual light and divine love Has wings to fly like a bird, It flies to settle in all the material elements of the earth.

(Rig.9.3.1)

Joined to the melody of divine music It flows swiftly like the waves of a river.

(Rig.9.3.2)

Again, it continues to flow on its journey Like a warrior Marching with his brave associates Eager to win the battle of life.

(Rig.9.3.4)

The law of eternal existence is firm and resistless. For the good of living beings
The eternal order assumes infinite and beauteous forms.

Because of eternity, men hope for long-lasting food. The Vedas enshrine eternal truths within themselves By the grace of the order of eternity.

(Rig.4.23.9)

As it flows, it speeds up like a chariot, Showering gifts on God-loving devotees, It allows its voice to be heard by all.

(Rig.9.3.5)

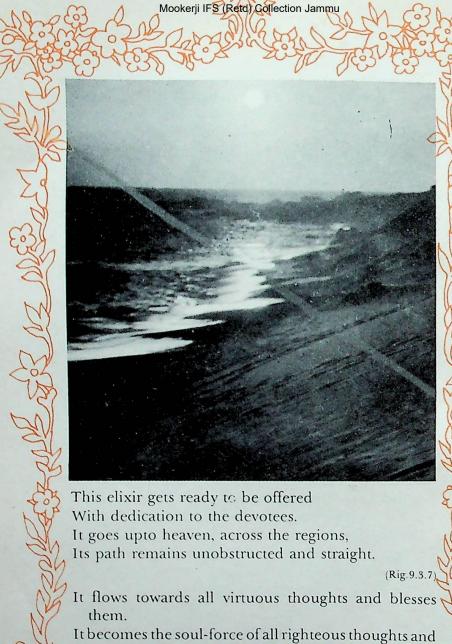

actions.

It protects and disperses all divine knowledge For the benefit of the entire universe.

(Rig. 9.6.9)

CGO Nanaji Desimukh Library, BJP Jammu Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha



By the grace of the Supreme God, Self-existent, Omniscient All-bliss, Source of Life, The Dispeller of all Sufferings and All-pervading. We meditate on the most excellent glory Of the Supreme God That He may lead us to noble works.

(Yajur.36.3)

O Light Divine, the mind preserves thee To give light
To the sense-organs and vital systems,
Born out of the eternal law
And endowed with divine inspiration
Thou art revered by the people.

(Sama.54)

Walk the divine path to greater wisdom
And divine glory.
This is the path which the divines love.
God escorts and is a constant companion to those who are inspired to work hard;
On them does He constantly shower
The joys of His blessings.

(Rig.1.154.5)

He who knows the cosmic brilliance That grows through the ethereal vapours Verily he knows the mysterious Lord of Creation.

(Rig. 10.8.41)

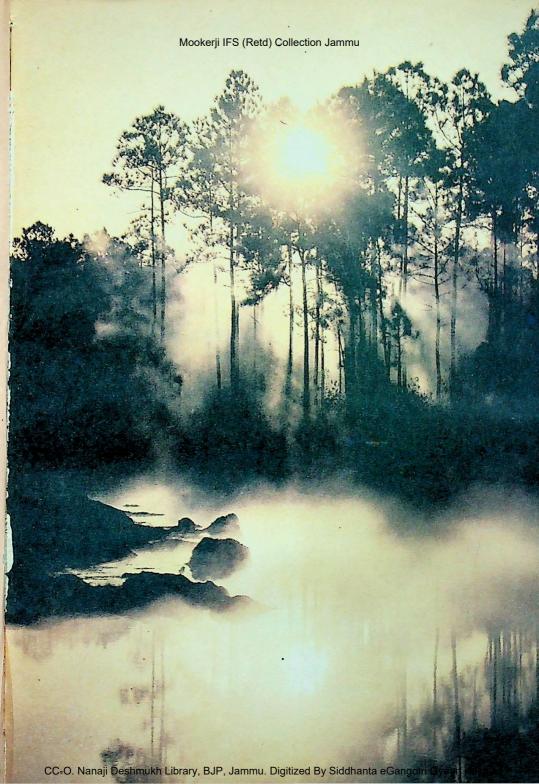

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu We meditate on that adorable glory of the Lord, Which is ever existent, ever conscious and ever blissful. May He stimulate our vision and mental powers! (Sama. 1462) Constant and deep meditation are the means to reveal the divine working of the Supreme Lord. (Rig.5.12.6 Devote your energies to noble and beneficial works, The Supreme God assigns specific work To every man. It is His pleasure that all of us respond to His commands: Meditate on the excellent glory And imbibe the attributes of the Divine Creator, Who is all-sustaining and victorious. (Rig.5.81. For success and happy life, sharpen thy intellect like the sharp blade of steel, vow to live by truth and truth alone, dedicating thy life to God. (Rig.6.47.10) He who knows the Truth about the universe And knows the secret of the conscious soul pervading all Achieves equanimity, He is rewarded by God with intuitional insight And eternal glory. (Atharva. 10.2.29) CC10. Nanait Deshmukhu

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu O Lord, teach us that we may know Thy countless manifestations— The highest, the lowest and those in between. Teach us to worship Thee in all Thy manifestations (Rig. 10.81.5) O Supreme Lord, grant me that vision Which the ancient sages were endowed with, And which made them divine. (Atharva.6.108.4) Those who are completely involved In only spiritual knowledge Are lost in greater depth of darkness. Those who are engrossed in material gains Which do not contribute to the continuity Of eternal existence and bliss grope in darkness. (Yajur. 40.9) Knowledge of eternal truth leads to eternal peace and bliss. (Yajur. 40.14) Now this body of mine is ready to turn into dust, The vital breath goes to meet the breath Of the Universe. May my immortal Soul blend With the Universal Soul. O pious devotee! Meditate on Aum. Recollect your deeds and pious aspirations. (Yajur.40.15) The divine wisdom of the Vedas Leads to material and spiritual advancement. (Sama.98)



Live in complete harmony with Nature, experience the grace of God in the splendour of the universe.

Be blessed by God's reassuring love, The sweet dawn will sweeten your soul, The dazzling mid-day will set your hearts aflutter,

And the serene music of your soul will guide you towards peace and prosperity.

And when the day's task is over you will sleep in the lap of Mother Nature, All the deities will be favourable to you.

(Yajur.34.37)

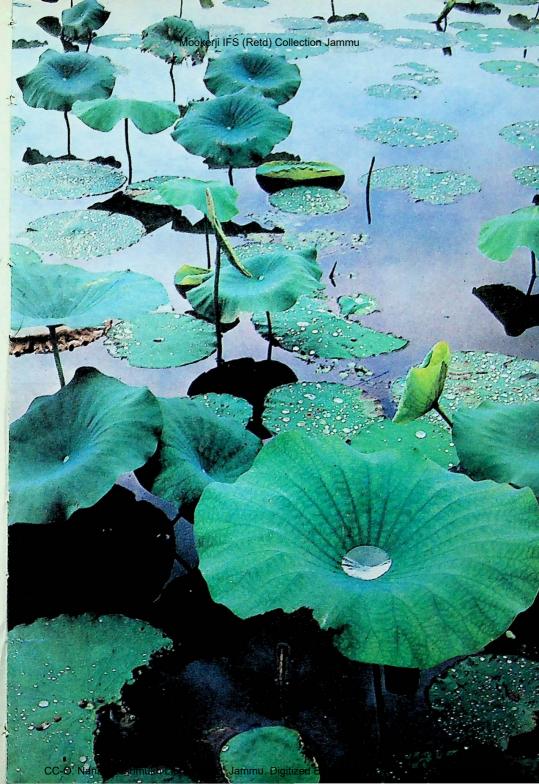







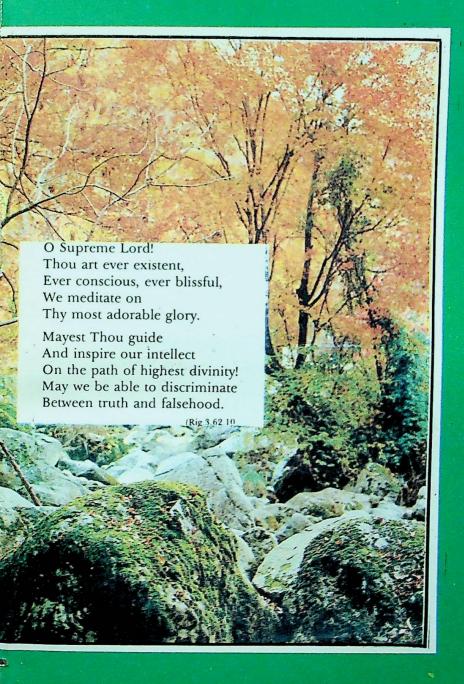



Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu Intellect and faith are the two dependable oars That bear the wise men safely Across the tumultuous ocean of life. Where the fools get drowned in the middle. (Sama. 782) May your body and mind (Physical exertion and mental effort) Work in harmony. May your mind and actions be in unison. The gracious Lord of the Universe Has assembled these two In the human body to work together In complete co-ordination. (Atharva.6.68.1) He who knows the first vital string Binding all the things formed in shape, Colour and words Knows only the physical form of the universe, And knows very little. But he who goes deeper and perceives the string, The thin web, binding separate life forces With cords of unity Knows the ultimate reality. Only he who realises that the Supreme Lord Is within and beyond all formulated entities Of this vast universe Knows the whole truth. (Atharva.10.8.38) CC-O. Nanaji Deshmukh Library BJP Jammu Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh

# Immortality

O Lord, Thou art shining with heavenly radiance And worshipped with oblations,
May I, though a mortal, become immortal
Even as Thou art,O Lord?

(Rig.8.19.25)

Immortal is the region of celestial bliss,
Where all darkness dissolves
And every wish and yearning,
Every noble aspiration finds fulfilment.
It is the heavenly place where the soul is liberated
And happiness is gained never to be lost again.
Let my heart turn towards the love of
The Resplendent Lord, the source of all light.
Speed fast, then, O mind
And unite with the source of eternal bliss.

(Rig.9.113.5)

Lead me onto that state of eternal light
The light that shows the way to
Perpetual, undecaying and immortal bliss.
May my heart turn towards the love
Of the Resplendent Lord,
The source of all light.
Speed fast, then, O mind,
And unite with the source of eternal bliss.

(Rig.9.113.7)



Mookerji (FS (Reta) Collection Jammy Make me immortal in that world Where love of the Lord And its supreme purity hold sovereign sway, Before which the heavens themselves are but a prison-house. Where the streams of good deeds flow on and on. Speed fast, then, O mind, And unite with the source of eternal bliss. (Rig.9.113.8) Make me immortal in that state of eternal bliss Which is unimaginably More luminous than heavens, Where reigns absolute freedom Of movement and action. The dwellers whereof are endowed With eternal light Speed fast, then, O mind. And unite with the source of eternal bliss. (Rig.9.113.9) Make me immortal in that world Which forever abounds in joy, Which is the home of happiness and ecstatic bliss, Where all things longed for are attained and All wishes are fulfilled. Speed fast, then, O mind, And unite with the source of eternal bliss. (Rig.9.113.11)



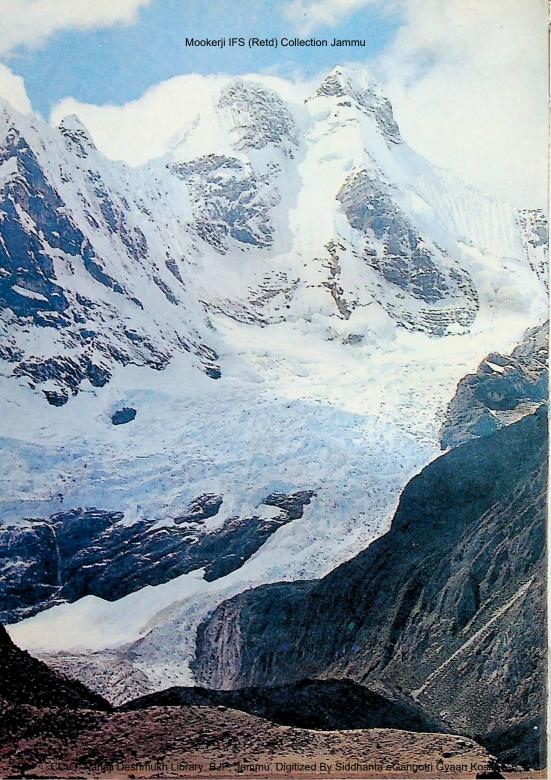

We worship the Mother of three realms, Renowned to be the granter of eternal glory, Let the separation of our soul from our body Be a step to absolute liberation May She release our soul from the bondage Of mortal life

As the ripened melon is separated from its stem. May our death be a step to immortality.

(Atharva.14.1.17)

Having taken the oath to dedicate your life Towards gaining immortality, May you know that the path that leads to it Is that of complete surrender and dedication. Remember, you are the child of immortality.

(Atharva, 15, 17, 10)

O Lord, liberate our souls
From the shadows of birth and death,
Not from our aspirations of existence, i.e.,
immortality.

(Yajur.3.60)

O God, help me to put an end To all physical desires of the maligned body, Bless that I may qualify to partake Of the nectar of immortal love.

(Yajur.7.47)

### Human Soul

Two birds (God and Soul)
With their beauteous wings
Associate in intimacy,
Perch on the same tree;
Of them, soul, tastes its fruits;
The other, God, enjoys without tasting.

(Rig.1.164.20)

Bless us to be worthy of accepting the valorous deeds Of the powerful resplendent soul (the lower self). He casts off the cloud of blind and dark impulses and evil thoughts.

He lets the stream of wisdom flow to overcome all obstacles.

(Rig.1.32.1)

He accumulates his strength in three virtuous directions

Physical, mental and spiritual.

Sharpens his will-power and subdues the first born of the baser impulses, the physical one.

(Rig.1.32.3)



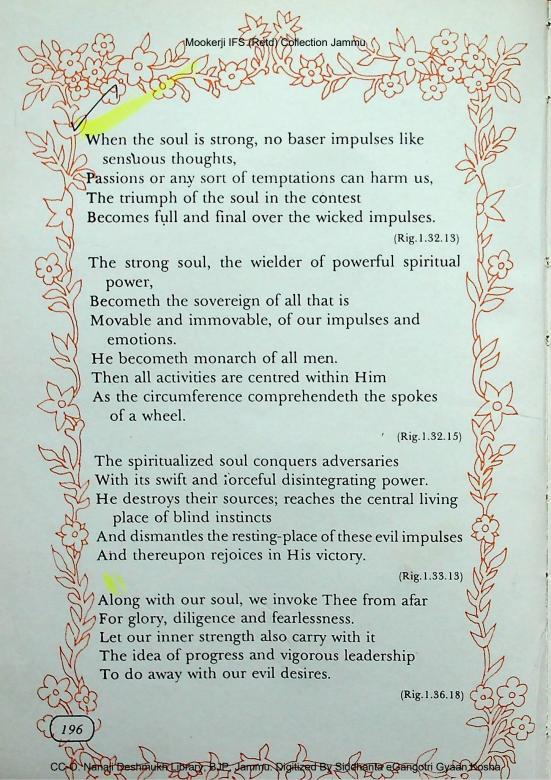

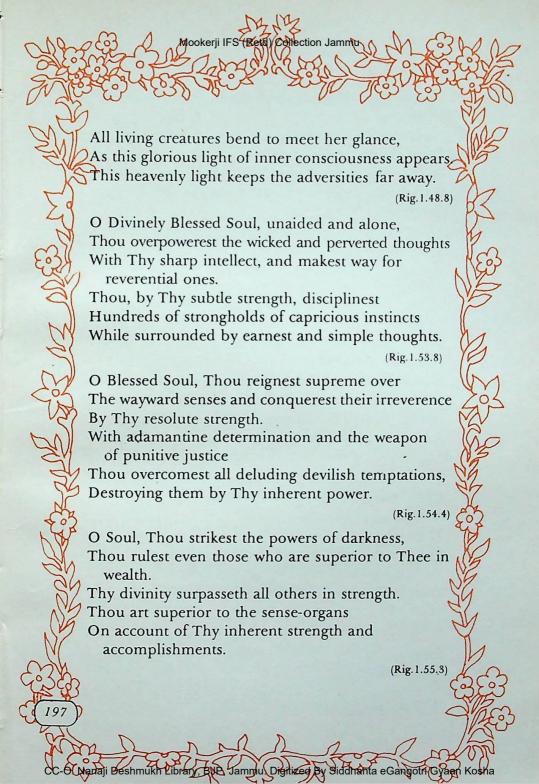

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu On the tree, whereon the beautiful birds taste the sweetness. Where they all rest and again bring forth their offering They say, the fruits are sweet, But the one who knows not the Supreme Lord Gets no privilege to enjoy the fruit of devotional offering. (Tree=Supreme Lord; beautiful birds=lower selves). (Rig.1.164.22) The soul is immortal Every mortal body is enlivened by the soul In accordance with its previous actions (karma). (Rig.1.164.30) He, the soul, who was brought to life in the body Does not know of it. He who sees it is (now) concealed from it. It is hemmed in in the womb of the mother And is subject to many births And finally it merges into eternity. (Rig. 1.164.32) The Immortal Soul associated with the mortal body Ceaselessly takes birth and rebirth, According to its own actions. They both go always and everywhere together. We humans have comprehended the one (Whilst in the physical body) but have not comprehended the other (The soul free from the body). (Rig.1.164.38) Surely, it is the resplendent self, the foremost. Who, as soon as it is born, excelleth all other faculties. Owing to the supremacy of its strength, The duality of body and mind functions well. (Rig.2.12.1) CC-O. Manaji Deshmukh Library BUH, Sarbmu. Digitized By Siddhanta eGangoti Gyaan Kosha

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu The resplendent self who makes the trembling body firm, Tranquillises the agitated senses; Measures out the midvital regions; and Keeps the celestial mental realm upright. (Rig. 2.12.2) Exhilarated by sweet spiritual bliss The soul arms itself with adamantine determination, Controls the venomous baser tendencies. The delicious stream of this bliss begins to flow As birds fly towards their nests. (Rig.2.19.2) The powerful soul destroys the vice of pettimindedness, greed and malice. (Rig.2.19.6) For the benefit of the mind, He destroys The demons of pettiness, greed and malice, And for the devotees and the enlightened He demolishes all demonic tendencies whatsoever. (Rig.2.19.8) O Inner Self, may your voice be clear and loud; may you become the oars of the boat of our life; guide us to the safe shores through the stormy sea of life, avoiding all calamities. (Rig. 2.42.1) As the rivers fill up the ocean, in the same way, the sense-organs milk out the divine happiness, remove impurities and carry it as an offering to the Resplendent Lord. (Rig.3.36.7) CO-O Manaj Deshmuka Library, BJF, Jammy Digitized By SiddFlanta eGangotri Gyaan Kosh

#### Communion

Live in tune with the universal soul, Let this be the final craving which you cherish.

Let this be your last prayer.

Cast off your separate ego and merge in the universal entity.

Let there be no distance, no distinction;

Every particle of the human body is a symbol of universal existence.

Creation is the image of the Creator, The experience of unity is the fulfilment of human endeavours.

(Rig.8.44.23)

#### Inner Flame

The human body is the temple of God.

One who kindles the light of awareness within gets true light.

By concentrating the mind the inner vision is illuminated.

The joys of life are not for those who keep their minds unclean.

The mysteries of life are revealed to one who keeps his mind vigilant all the time.

The sacred flame of your inner shrine constantly bright and glowing.

(Rig. 8 44.15)

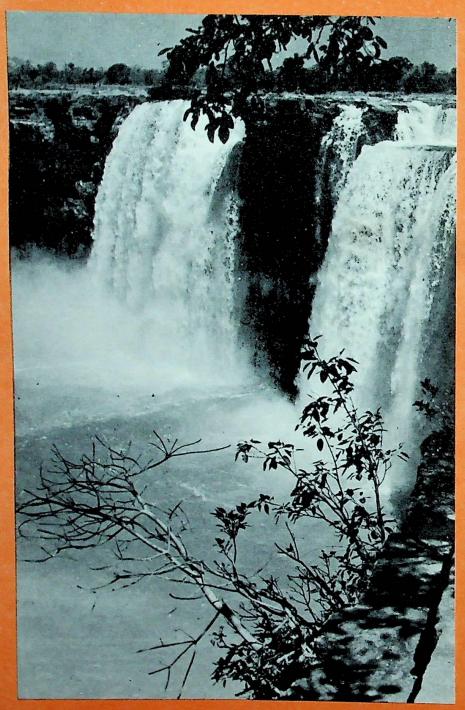

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

The radiant soul gives impetus to the wheel of the intellect,

Controls the vital organs, saves them from inner conflicts.

In times of a conflict between the physical and mental faculties

That give rise to undulating dark clouds Of confusion and indecision,

The soul with its inner radiance becomes the guiding force.

(Rig.4.17.4)

Even the self-sustaining (autonomous) powers of intellect

And mind bow before the potent self.

And the body resigns to the soul like a submissive wife.

As the soul shares its vigour with all other faculties, These faculties offer reverence to the soul.

(Rig.5.32.10)

The soul sips the elixir of spiritual joy
Given to it by God and severs the head
Of lust as a hawk does of its victim.
The soul gives protection to the humble,
Flickering and erring human mind,
And makes the person worthy of achieving
glorious success.

(Rig.6.20.6)









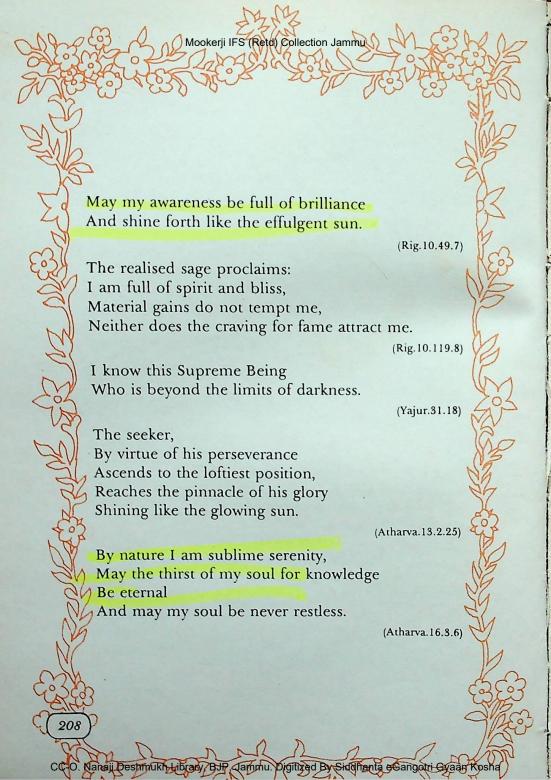

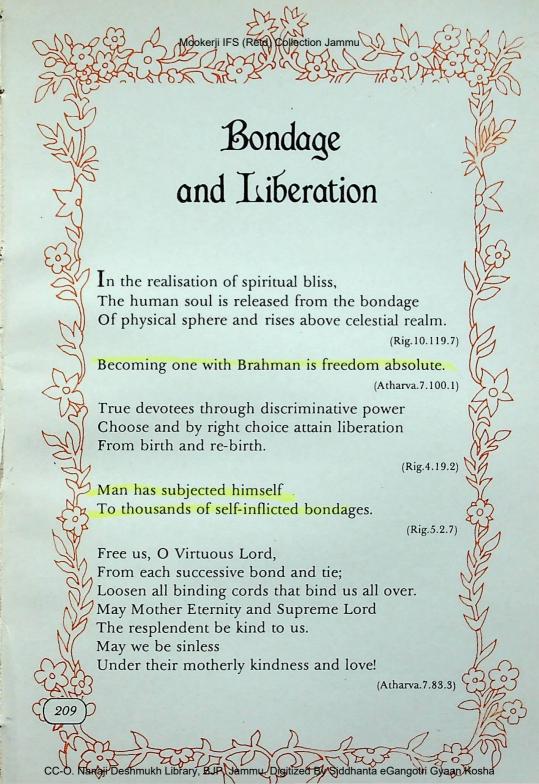

#### Salvation

Offer reverence to the punitive power of God,

Like a sharp blade it severs the binding rope of life and death,

The feelings of tender love are hidden beneath this piercing blade,

It liberates us from the bondage of desires and temptations and guides us to the path of righteousness.

The sharp edge of this pain-giving blade cuts the knot of life's entanglements.

Be grateful to the Lord of Death, the destroying power of God, as He delivers us to death once again for ultimate salvation.

(Rig.6.63.2)

#### The Thirst

Too much wealth makes man greedy and slave to sensuous pleasures,

It makes him extrovert and darkens his inner vision;

Desires unfulfilled give rise to grief and their fulfilment causes greed;

Thus he feels miserably thirsty even standing in the fathomless sea of wealth.

The raging waves of wordly riches surround and submerge his senses, but he fails to quench the thirst of his soul.

√ He runs after countless mirages in search of peace, but all in vain.

At last he prays for one drop of God's love which may satisfy all his cravings.

He cries, "Release me, O God, from these shackles of exhausting sensuous pleasures and give me lasting peace."

(Rig.7.89.4)



## Realised Sages

Like birds of beauteous wings, Let the poet-sages, possessors of creative intellect, Dedicate their life to Godly work.

(Rig. 10.73.11)

The sages, aspiring for a higher And better standard,
Work with diligence and devotion;
They inspire people
To do their duty with dedication.
This is the way how nations
And communities grow strong.

(Atharva.19.41.1)

The inspired sages, free of desires And full of devotional love, Attain highest glory and everlasting peace.

(Sama.92)

O Supreme Lord, make me firm And resolute like Thee. Bless that all may look on me with a friendly eye And I look on others likewise. May we experience complete harmony among us.

(Yajur.36.18)



(Yajur.40.6)

The devotee who is full of wisdom
And performs all acts
In complete submission is blessed
By the vivid and glorious vision of God.
To him the wide horizon of the universe is filled
With the blazing glow of God.
Such a meditating mind is the noblest of all.

(Rig.1.95.8)

When for a year,
The wise sages procure the barren land
They invest it with fertility;
They continue their efforts
To make it more productive
To achieve glorious success and fame.

(Rig.4.33.4



# James on Action

#### मं गंच्छध्वं सं वेदध्वं सं वो मनांसि जानताम् वेवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते

O citizens of the world! Live in harmony and concord. Be organised and co-operative.

Speak with one voice and make your resolutions With one mind.

As our ancient saints and seers, leaders and preceptors Have performed their duties righteously,

Similarly, you will not falter to execute your duties.

(Rig.10.191.2)

Aly & way

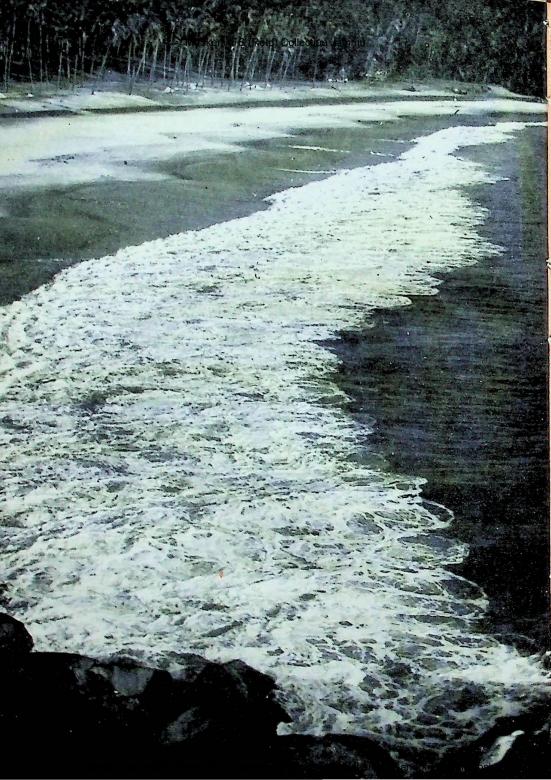

### The Shore

Perform your duty and leave the rest to God, and have deep faith in His justice. The world is torn by strifes, enmities and rivalries:

In this dark whirlpool of turbulent stream of life;

Only the all-powerful God may carry us across the ocean of troubles,

Only he can captain our vessel and bring it to the shore of divine fulfilment.

The waves of the stormy sea will become calm at his nod;

Therefore dedicate all your thoughts and desires to God with full faith.

Only He can bless you to conquer your troubles through His divine mercy.

(Rig.8.16.11)

#### Social Consciousness

Among us there are some who are Well endowed with sight and hearing, But are deficient in intelligence; Some look insignificant like a small pond of water And some are large like a lake.

(Rig.10.117.9)

May our prayer be one and the same; May we belong to one fraternity; May our minds move in accord; May our hearts work in unison For one supreme goal; Let us be inspired by a common ideal; Let us sing Thy praises in congregation.

(Rig. 10.191.3)

May the inmost aspirations of you all Be perfectly harmonious; May your hearts beat in unison; May absolute concord reign in your minds, May you all be welded Into strong fellowship and unity.

(Rig.10.191.4)

O people! Those of you who have attained higher, middle or lower status in your respective fields of work, enjoy the wealth thus gained together as one. With the resources for the production of material goods at your disposal, dedicate your life to eradicate the evils of society and strive at all times for the well-being of the people.

CC-O Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu Digitized By Siddhanta e Gangothi

(Rig.5.60.6)

In mankind nobody is higher or lower nor is anybody of middle status. Everybody with concerted effort toils along the path of progress. All these men who are naturally diligent and possess outstanding characteristics progress by exploiting the natural resources from the mother earth and utilising them for the welfare of all.

(Rig.5.59.6)

The rich man who does not utilise his wealth for noble deeds or does not offer it for the use of his fellow-beings, but looks after his own needs, is selfish and has earned the wages of sin. It is undeniably true that the wealth of a person becomes meaningless, if it is not distributed and utilised. That hoarded wealth eventually proves to be the cause of his ruin.

(Rig.10.117.6)

The farmer with his plough makes it possible to grow food for the people. Only he who treads each measured step covers the distance and reaches his destination. A teacher who imparts his knowledge is more highly esteemed than a silent sage. A generous individual is far superior to a miserly, wealthy person.

(Rig. 10.117.7)

May all the members of society have a common objective! May their hearts beat as one and their minds think alike, so that with their combined energies and diverse skills, they may be able to accomplish their objectives satisfactorily.

(Rig.10.191.4)

O man! May there be conformity in your life-style and may there be equal share of food and drink for all in the bounty of Mother Earth. I join you all to the common yoke of social welfare. As all the spokes of the wheel joined at the centre give it acceleration, in the same way be united and equal, and make progress.

(Atharva.3.30.6)

Love and respect society;
Protect it by feeding the hungry
And helping the distressed.
May you have strength to fight
For noble and righteous causes.
Associated with valiant fighters of diverse qualities,
May you be armed with mighty weapons.
Never succumb to your enemies;
Let your courage soar high
In espousing a great cause;
Summon up your innate greatness.
Lead and guide the wayward straggling masses.

(Rig.6.75.9)

Not one of you is small Not one a feeble child All of you are truly great.

(Rig.8.30.1)

The Almighty Lord is pleased And showereth His blessings and benefits On the people of that community Where all the people are well-integrated, United and offer worship with one faith.

(Rig.10.191.1)

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu O citizens of the world! Live in harmony and concord. Be organised and co-operative. Speak with one voice And make your resolutions with one mind, As our ancient saints and seers, Leaders and preceptors Have performed their duties righteously, Similarly, may you not falter To execute your duties. (Rig.10.191.2) There is no flaw In this law of karma, No reservation. Actions performed in alliance with friends Are not taken into account. It is an exact and accurate regulation Of actions and reactions. Man eats what he cooks. That is, he reaps what he sows. (Atharva.12.3.48) I bless you to be free from malice To live in concord and harmony with all. Love one another as a cow loves Its new-born calf. (Atharva.3.30.1) Let your minds work in harmony. Let your sentiments be for a common objective. I shall help you to overcome troubles And show how to harmonise Your deeds and thoughts. (Atharva.6.64.2) CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

# Path of Duty

May we ever unswervingly follow the path of duty as do the sun and the moon!

May we always serve humanity without demanding the price of our service!

May we ever be benevolent, kind, self-sacrificing, detached and adjustable.

May we surrender all and serve humanity like the sun and the moon.

(Rig.5.51.15)



O mankind! I bind you together towards one objective—the welfare of man. Toil together with mutual love and goodwill. May you share the comforts of life equally. May you accomplish your work with mutual accord and finally may you, in the pursuit of your ambition at all times, engage in working together with goodwill!

(Atharva.3.30.7)

The godly people possess divine virtues

And spread the message of divinity on earth.

(Rig. 10.65.11)

May our inward thoughts

Conform to our outward actions.

(Atharva.2.30.4)

Carefully observe the ways
Of those that are virtuous and righteous,
And vigorously follow the path
Laid down by the sages.
This is the path which leads to happiness.
It is here that the enlightened souls
Dwell in sweet blissfulness
And live eternally
In the realm of heavenly bliss.

(Atharva.19.4.3)

O leader among men, Imbibe godly attributes in thy person.

(Yajur.1.18)

An honest and straightforward man Easily attains the highest glory.

(Yajur.2.8)

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu PAPARTA All men are equal in brotherhood, There is no one small and no one big. (Yajur. 16.15) Distribute thy wealth to those who deserve it And seek love of God, The most precious treasure of life. (Sama. 240) Verily you win the blessing of the Lord, If your heart is set on a definite objective, And you work hard for it. (Rig.5.44.8) Keep thy mind and body in perfect condition, These are the first requisites to achieve the desired goal. (Rig. 8.19.20) Leaders of society should have The moral strength to proclaim truth fearlessly. (Rig. 8.48.14) Only the geniuses and scholars speak a pure language. (Rig. 9.73.7) As day follows day in close succession; As the seasons duly follow each other, May each successor not let down his predecessor. Similarly, we carry forward the torch of virtues And live upto the expectations of our elders; O Ordainer of the Universe, May this be the order of the day perpetually! 225 (Atharva.12.2.25)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

# Marriage and Family Life

May we always look at each other
With love and affection.

May our lives together be happy without malice.
May one spirit dwell in both of us!

(Atharva.7.36.1)

O husband and wife, may you both live the full span of your life in wedded bliss. Never be separated from each other. May you always live joyously in your home with your children and grandchildren.

(Atharva.14.1.22)

O husband and wife; may you be considerate and affectionate towards each other. Follow the path of duty and justice. Beget noble brave children; build your own home to live in.

(Atharva.14.2.43)

wo bride, attend to the well-being of all the members of your family, sharing their joys and sorrows. May your coming bring good fortune to your husband, father-in-law, mother-in-law and the rest of the family.

(Atharva.14.2.26)

O bride, entering the house, may you become the guiding light of this family. Endowed with intelligence and understanding, may you observe the rules of good and healthy living in your home. May the Lord shower His blessings upon you.

(Atharva.14.2.75)

I, the father of this girl,
Release her from all ties with this family
And unite her with that of her husband
From whom may she never part.
May my daughter who observed the vows
of celibacy
Enjoy great happiness
With her handsome and virile husband
And beget noble children.

(Rig. 10.85.25)

Having abided by the vows of celibacy earlier, this girl now accepts this young man to be her husband. May she bring happiness and prosperity to this house! Having come to her husband's home, may she beget noble sons and be honoured as the queen of the house! May she enjoy the respect and good wishes of all!

(Atharva.2.36.3)

O bride! looking at your beauty
And hearing about the qualities
Of your head and heart, I embrace you.
I will never seek pleasures outside the home.
I will not even entertain such thoughts.
My behaviour will fully be
In accordance with the scriptures.

(Atharva.14.1.57)

O man, do not be afraid of performing your marital duties. With courage and conviction, follow the path of 'Dharma'. Endowed with strength, honour and valour, may you obey your God-assigned duties and be happy.

(Yajur.3.41)

O wedded couple, may you in this life Be wise, benevolent and live to inspire all To follow the Vedic way of blissful life!

(Yajur.2.19)

Accept my gifts just as I accept yours, For the world maintains its balance On this perennial give-and-take, Which makes life a joyous living.

(Yajur.3.50)

O wedded couple, do not hamper
The life of benevolence and sacrifice
Or go against the inner voice of the soul.
May you live within the dictates
Of your mind.

(Yajur.5.3)

The yajna of the wise surely guides the man To a happy family life and wedded bliss. Prayers to the Lord bring joy to all.

(Yajur. 8.4)

Let no brother hate his brother, Let no sister hate her sister, May you all speak and behave With harmony and sweetness, May you all be unanimous And of one accord.

(Atharva.3.30.3)

Be respectful to elders,
Have a magnanimous heart,
March ahead and progress
With common aim and common goal.
Be not separated from one another,
And talk to each other sweet words.
Come towards Me,
I co-ordinate you
Into inseparable companions
Having common minds
And a common goal.

(Atharva.3.30.5)

He whose mother and father
Are not properly served and honoured
Meet with worries and woes;
While he whose mother and father
Are held in high esteem
Achieves bliss and wins admiration
Among his friends
And virtuous people.

(Rig.4.6.7)

The Supreme Lord, by His mystical powers, Fills the hearts of wedded couples With sublime love.

(Rig.5.3.2)

Let married women
Remain in their homes
As noble ladies and ideal wives
Adorned with fragrant balms and collyrium.
May they be
Healthy and happy
Adorned with ornaments and jewels!

(Atharva.12.2.31)

I am what thou art,
Thou art what I am.
I am the psalm,
And thou art the verse.
I am the heaven,
And thou art the earth.
May we live together
To produce progeny!

(Atharva.14.2.71)

O husband and wife, may you always
Be generous and charitable,
May benevolence be the motto of your life!

(Sama.287)



#### Kalm Konfidence

In the solitary chambers of my heart, slumberest Thou, O Supreme Lord. My sense-organs are mysteriously charged with Thy cosmic magic.

Unto Thy hands I surrender all my thoughts and deeds.

Blessed by Thy divine effulgence enshrined in my soul I become pure and strong to face all the miseries of life,

And fortified by the presence in my conscious realisation,

I bear all the pains with calm confidence.

(Rig. 10.43.6)

# Tharity

Let us become God's instrument And distribute fortune to the poor and the needy.

(Rig.1.15.8)

May those who earn honestly and give generously Be firmly established in the world And command respect in society. May they dedicate their work to God!

(Rig.1.15.9)

The liberal giver rises to divine radiance And attains Godly powers.

(Rig.1.125.5)

These wonderful rewards are for those
Who give generous donations.
They attain immortality
And are blessed with long and glorious lives.

(Rig.1.125.6)

O God! Bestow on us the best treasures; An efficient mind and spiritual lustre, The increase of wealth, the health of bodies, The sweetness of speech and the fairness of days.

(Rig.2.21.6)

The Lord does not favour the dishonest rich Who refuse to share their wealth With the needy and the poor.
God snatches away the wealth of the greedy, While He bestows riches on the generous.

(Rig.5.34.7)

O God, take away the wealth of those Who exploit others, Without sharing it with those Who really toil to earn!

(Rig.5.42.9)

O Lord Almighty, bestow on me The privilege of enjoying the wealth Earned by honest, hard labour.

(Rig.8.4.17)

Let a man think well of wealth and strive to win it By the path of law and by worship; Let him take counsel with his own inner wisdom And grasp it with a still greater ability.

(Rig.10.31.2)

Never gamble; be content
And enjoy the fruits of your honest labour.
Take to agriculture and harvest the wealth thereof.
Riches, thus acquired, alone give real happiness.
This is the sacred law of the Divine Lord.

(Rig.10.34.13)

One who is selfish and feeds himself alone, Refusing to share his food With his starving brethren, Is not fit to be a friend.

(Rig.10.117.4)

Let the fortunate rich fulfil
The needs of the poor.
Let his eye see the distant pathway of life;
The wheels of the wealth-chariot are ever rolling.
Riches come today to one, tomorrow to another;
Let everyone realise
That one day he may need the help of someone.

(Rig.10.117.5)

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu Finances Surely, the law of Providence is such That the wealth earned through evil means Is scattered away. The wealth earned through pious means flourishes; Those who earn through dishonest means are destroyed. (Atharva.7.115.4) May you earn as by a hundred hands And disburse by a thousand! When you are involved in benevolent work, Your capacity to earn multiplies, Increasing a hundredfold; Those who give in a good cause Are surely blessed by the Lord. (Atharva.3.24.5) O man, work with vigour and vitality Drive away the devil of poverty and disease. May your honest earnings support the people, Engaged in benevolent deeds For the welfare of society. (Atharva.6.81.1) O God, keep away from me That wealth which brings about my fall, And results in my defame, Which entangles me From all directions, And withers me like a parasitic plant That withers away the supporting tree; O Supreme Lord of Wealth, Thy hands are golden, Bless me with that wealth Which gives peace and joy. 236 (Atharva.7.115.2) È-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

Death is not caused only through hunger; death is inevitable even for those who eat to the fullest. The man who distributes his wealth amongst others is blessed by God. One who does not share his possessions with others can make no friends.

(Rig. 10.117.1)

One who hoards grain or money, and enjoys all luxuries of life and remains indifferent to those who are poor and suffering from starvation, will never find a true friend.

(Rig.10.117.2)

Only the one who gives or shares food with others, whether he be an intellectual saint, a poor beggar or a cripple, eats sacred food. These magnanimous benefactors will always be blessed by God. He can make even his enemies his friends.

(Rig.10.117.3)

Those who give charity
And look after the welfare of others
Are ever happy.

(Sama.285)

May a righteous, benevolent devotee Never suffer a setback. Even in his days of adversity, Sorrow does not touch him. A charitable, truthful man Has never to repent, Is never despondent.

(Rig.1.125.7)

# Ringship

O King! the people have elected you. Be a true king, shine in all splendour, The sole ruler of the people.
All men bow to you,
The heavens bless you;
Be just and merciful
Disburse money to the people.
All bounteous paths lead to your glory
For ten decades may you live
As a strong, kind ruler!
Be just and firm
And share your glory with all.

(Atharva.3.4.2)

O God, strengthen the king of our people,
Leader of us all;
Make him the sole conqueror.
Bless him with riches, impoverish his foes;
May he be the head and chief of all princes.
Like a lion, may he drive away all evil forces;
Blessed by God,
Strengthened by the people,
Allied with all that is pure,
May he conquer his adversaries.

(Atharva.4.22.7)

Out of full-blooded valour was born the first man; A warrior of royal blood; He came to the people Shared his bounties with his kinsmen. This quality of love and benevolence Endeared him to the people, He was the Primeval man, Purusha.

(Atharva.15.8.1,2)

The king goes to the people majestically, To the assembly and the army, Pleasures follow him; He who thus maintains royal traditions Becomes beloved of The assembly and the army.

(Atharva. 15.9.1

Neither sin nor sorrow from any quarter,
Neither enemies nor hypocrites and double-dealers
Ever harm the person,
Whom the head of the state defends and protects,
By driving away from him all
That is treacherous and injurious.

(Rig.2.23.5

The sage or the sovereign king,
Whom the Lord blesses, is never vanquished,
Never slain, never perishes,
Never suffers from any anguish,
His riches never dwindle
Nor do the bounties showered on him by the Lord.

(Rig.5.54.7)

O King, be formidable and firm Like a rock and follow the path of thy duty.

(Yajur.12.17)

Thou art a mighty ruler
Of the Kingdom
Possessest unparalleled strength;
Thou art a destroyer
Of malicious foes;
The devotee who counts Thee
As his friend
Is never defeated
And he remains invincible for ever.

(Rig.10.152.1)

### Brave Warriors

O dynamic warriors (kshatriyas),
Possessed of bold spirit,
Formidable like wild beasts,
Reverberating the world by their energies.
Brightly shining like fires
But soft in temperament,
Restore the wealth of the people
By winning over adversaries.

(Rig.2.34.1)

May we win the possessions of the enemies With our bow.

With the bow may we be victorious in battle. May we be winners in our hot encounters. May the bow bring grief and sorrow

To our adversaries.

Armed with the bow may we subdue all hostile countries.

(Rig.6.75.2)

This bow-string, drawn tight upon the bow,
And making way in battle,
Repeatedly approaches the ear
As if embracing its friend (the arrow)
And proposing to say something sweet and loving.

(Rig.6.75.3)

May the two extremities of the bow uphold As a mother nurses her child upon her lap! And may they, moving concurrently, And harming the foe, scatter the enemies!

(Rig.6.75.4)

The arrow puts on a feathery wing: The horn of the deer is its point: It is bound with the sinews of the cow: It alights where directed, Wherever men assemble or disperse, There may the shafts provide security.

(Rig.6.75.11)

O straight-flying arrow Defend us; may our bodies be strong as stone May the blissful Lord give us encouragement And may Mother Infinity grant us success.

(Rig.6.75.12)

It is the whip,
With which the skilful charioteers
Lash the thighs and the flanks of the steeds;
May it urge the horses in battle to speed on!

(Rig.6.75.13)

The warriors are bearers of bright weapons
And impetuous in their haste.
They deck themselves in shining armour
And their bodies have splendour of their own.

(Rig.7.56.11)

The armour of the warriors Is bright upon their bodies and Their lances glitter splendidly.

(Rig.8.20.11)

These warriors are fierce,
Vigorous and strong-armed.
They need not exert
To defend their bodies from attack.
Their bows and arrows are ready in their chariots.
Victory over their enemies makes them glorious.

(Rig. 8.20.12)

## Homage to Artisans

O expert artisans, skilled in constructive works
And noble citizens possessing wealth
And abundant sustenance,
May you, privileged to be the recipients
Of divine talent,
Grant prosperity to us.
We honour the spirit of selfless service
And charity in you.

(Rig.4.34.10)

O pioneers of road and air communication systems, Come to inspire us in our benevolent deeds. These gracious pioneers maintain the tradition Of doing useful work for securing prosperity Throughout all time.

(Rig.4.37.1)

O makers of road and air communication systems, Your threefold transport
Meant for the welfare of the people
Deserves appreciation.
Therefore, affectionate honour is offered to you
Along with other eminent people
Assembled at this solemn ceremony.

(Rig.4.37.3)

O pioneers of air communication system, We invoke you, the designers of war vehicles, Which have great utility in war-time. They are fast-moving, strong, complex in structure And provided with sensitive components.

(Rig.4.37.5)

#### Offering

O Supreme Lord, let eminent scholars Possessing the lustre of spiritual knowledge Be born in our state And may brave warriors and statesmen Capable of ruling the people Be born in our state. Let expert archers and marksmen Be born in our state. May there be born cows Giving plentiful milk, Stout oxen and swift horses. And many there be born virtuous women And valorous men. Heroic youths and charioteers, Fighters with the will to victory And fit to shine in assemblies. May clouds shower rains Profusely as much as we wish! May our trees bearing fruit ripen, May we be able to safeguard Our earnings and savings!

(Yajur.22.22)



# Virtuous Thoughts and Noble Deeds

To be blessed with profound contentment, Have faith in God and put in your best efforts Honestly in the beneficial works of society.

(Rig.1.15.7)

One surely and inevitably gains that which One truly desires And for which one works honestly and patiently.

(Rig.1.105.2)

Wise men attain salvation Through their own patient search And inner vision and adherence to the Knowledge acquired.

(Rig.1.145.2)

O Lord, mayest Thou fill Our hearts and minds with sweetness, May it flow like a stream of honey.

(Rig.9.17.8)

Thy mind goes far away To heaven and earth, Call it back to thyself, So that it may remain Under thy control.

(Rig.10.58.2)

Thy mind goes far away
To all that occurred in the past
And will occur in future,
Call it back to thyself
So that it may remain
Under thy control.

(Rig. 10.58.12)

Teach us, O All-wise Lord, the Lord of Creation, To purify our vision to behold truth.

(Yajur. 4.4)

Stand firm and erect;
Build this body strong like a rock.
And strengthen it to perform your duties
And fulfil your responsibilities;
You will surely live, strong and sturdy
A hundred autumns,
Gaining prosperity and riches,
Warding off all evil.

(Atharva.2.13.3,4)

O Sin, may the fire consume you
The clouds of smoke carry you far away;
May the Lord bless the liberal and pious devotees!

(Atharva.6.113.2)

Remain free of debt of any kind Throughout all stages of your life.

(Atharva.6.117.3)

Rise O man! To fall is not your nature. You alone are blessed with A piercing intellect to avoid pitfalls.

(Atharva. 8.1.6)

I resolve to discard all the false values And accept ever-true ideals of life.

(Yajur. 1.5)

Offer reverence to the learned sages and your parents,
And treat them with respect.

(Yajur.2.7)

Let Aum — the word—syllable—symbolising

The undiminishing experience of divine light and joy

Remain in thy heart for all time to come.

(Yajur. 2.13)

Have faith, for thou art invincible And possessest the strength of an unconquerable hero.

(Yajur.5.5)

Never speak harsh words; let not bitter words Escape thy lips any time; Keep them far away.

(Yajur.5.8)

Recognise thy own inherent power That may cause to infuse in thee All the virtues of the Universe.

(Yajur.5.30)

Let the sublime aura of pure joy Embrace thee in its fold of intense love forever.

(Yajur.6.2)



# Harmony

Give prominence to intellect over emotions.

God has housed your emotional heart and your logical mind in one body.

Do not be swayed by emotions, nor be carried away by mere logic.

Obtain inspiration from the heart, but guidance from the brain and go ahead with steady steps.

The place of reason is higher than the place of the heart!

Try to develop your intellect on the same principles which your enlightened and inspired seers followed.

(Atharva.10.2.26)



# Hwakening

Awake, divine people, awake!

He who keeps awake is blessed by the Lord of Soma.

He alone is befriended by the divine forces who keeps vigilant. In all his noble deeds God assures him success.

God helps only those who work hard with vigour and courage.

Worthy of the Lord's association are not those who are lethargic and sleepy.

None ever comes to the aid of one who is morbid and fatalistic.

(Rig.5.44.14)

Be self-sufficient, O man! Be not a slave to any outside help.

(Yajur.6.12)

Listen to such words

That enable thee to conquer thy inner foes.

(Yajur.6.19)

Be so illustrious that all approach thee for guidance.

(Yajur.6.31)

Thou art self-sufficient, The architect of thy own destiny.

(Yajur. 7.3)

O leaders of our nation, resolve to keep a strict watch Over the safety of our motherland.

(Yajur.9.23)

The wisdom of inspired seers is true and effective; Follow their instructions with full faith.

(Yajur.11.81)

May you, O man! Realise the virtues of self-reliance And self-sacrifice.

(Yajur.23.15)

Happiness is acquired through the joy of worship. And the cultivation of virtuous qualities.

(Sama. 194)



A true devotee is always soft in speech And considerate towards others.

(Sama.251)

At all stages of life, In the beginning, the middle and the end, Keep away from the evils of violent anger.

(Sama.307)

Bless us with divine fragrance O God, And purify our speech, May we always speak sweetly!

(Sama.358)

While giving charity, may I not be a miser, May benevolence awaken my spirit of generosity!

(Rig.2.7.2)

The Lord defends and favours Only those who work hard And work for a benevolent cause.

(Rig.4.25.6)

Those who perform benevolent works
Become brave and strong
And their minds and bodies
Become free from sin and disease.
God helps them to conquer their adversaries
Like an angry lion
Driving away a herd of elephants.

(Rig.5.15.3)



### The Mortal Frame

Continue fighting against sins till the end.

Virtues and sins are eternally bound together in the human body.

When the divine architect planned and fashioned the human form, all the evils and virtues entered the mortal frame and made it their home.

Theft, wickedness, thirst and hunger live there with truth, wisdom, contentment, nobility and faith.

Joy and grief, jealousy and love, amazing darkness and glorious brightness, are all woven in the cloth of one human soul. Thus it becomes complete by opposite qualities.

This soul walled within the mortal body is called Brahman.

(Atharva.11.8.30,32)



CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

I leave here those who are Not progressive and benevolent, And take the charitable people To march forward.

(Rig.10.53.8)

He is desireless, serene, immortal and self-existent; He is satisfied with essence only, and lacks nothing; Anyone who knows this serene, ageless Yet ever youthful Supreme Soul Fears no one, not even death.

(Atharva.10.8.44)

Ye enlightened men,
Uplift once more
The fallen and the degraded
The lowly and the lorn.
Ye illustrious men,
Uplift him who has sinned
Help him to begin life anew.

(Rig.10.137.1)

Perfect am I
Perfect is my mind,
Perfect are mine eyes,
Perfect are my ears,
Perfect is my breath,
Perfect my entire being,
At peace with myself am I.

(Atharva.19.51.1)

Have no enemies in east, west, north and south!

(Atharva.6.40.3)



Awaken and enhance the progress Of noble actions.

Now enrich your life

With constant hard work

And virtuous deeds

And live in the spirit of sacrifice.

(Yajur.1.12)

O sage! be seated on this sacred altar And let the listeners share Thy spiritual knowledge and experience.

(Yajur.2.18)

May thy body be an unfailing instrument Engaged in beneficial pursuits.

(Yajur.4.13)

Heal up the wounds of thy fellow-pilgrims And infuse the spirit of perfect harmony In their hearts.

(Yajur.12.54)

Through thy nobility and noble deeds Earn happiness and make others happy.

(Sama.52)

May thy heart be full of generosity, Kindness and love; May it flow to the down-trodden And make them happy!

(Sama.55)

Lead thy life on the ideals of Yajna, The spirit of sacrifice.

(Sama. 56)

Following the path of self-sacrifice, May you render service to humanity.

(Sama.63)

O man! nurture thy body And strengthen it with food That provides vigour and vitality.

(Yajur.6.2)

Watch over and around. Be wakeful, O godly brave men, Throw your weapons at the violent, The cruel and the unbelieving.

(Rig.7.104.25)

Come, march ahead with courage, Face troubles bravely; No obstacles can check your progress While you are on the right path.

(Rig.1.80.3)

O adorable Supreme God,
Grant us wisdom
That we find delight in hard labour
And be convinced that it bears fruit,
Enjoyed only under Thy guardianship
And with Thy blessings.
Thou art the Nourisher, the Giver of all;
Mayest thou guide the hard worker
And bless him to enjoy the fruits of his labour.

(Rig.1.146.3)

True devotees who work diligently Are amply rewarded.

(Rig.1.168.3)



God helps those who help themselves And work hard under divine guidance.

(Rig.4.23.7)

The dedicated men offer love and respect To the cosmic divinities;
But remember, offering love alone
Is not enough;
Constant hard work and diligence
Are essential for success.
Then alone the Lord Supreme
Showers His blessings upon them.

(Rig.4.33.11)

One achieves one's objectives Through one's own efforts.

(Rig.5.44.6)

Live thy full span of life,
Welcome old age with grace,
Mayest thou remain ever active
May the Creator of this splendorous world
Graciously bless thee with good fortune.

(Rig.10.18.6)

May we, with honest efforts And no consciousness of guilt, Ascend day by day Higher and higher summits of Eternal glory and bliss.

(Rig. 10.37.9)

Awake, arise, resolve,
And take the banner
Of truth in thy firm hands;
March forward and annihilate
Those who are evil-spirited
And wicked like serpents.

(Rig.10.103.13)

The dawn comes knocking at your door; Arise, awake, O divine men,

The glorious sun has risen, the radiant glow is flowing from the east, dispersing the darkness of the night.

The new bright rays bring in renewed hope.

A new day is ushered in, full of zest and zeal and life progresses on its path of glory,

Each dawn brings a bright ray of hope and a happy day.

(Rig.10.113.16)

O Soul, may Thy speed be of tempest and brightness be that of a shining sun! Thy light none can supersede. Be so bright that it enlightens the whole Universe.

(Yajur.1.24)

The devotees enjoy riches
Due to their personal efforts
And through the grace of God,
But mainly through their own patience
And perseverance.

(Rig.1.138.3)

O Soul, be brave like a lion; And strike down thy foes.

(Atharva.4.22.7)

The Supreme Lord abides within the inner self of all human beings.

(Yajur.5.4)

I resolve to elevate my soul to the highest peak of spiritual joy.

(Yajur.11.22)

# Sublime Peace Fine

Withdraw from all strifes and struggles of your life, as you have reached the last stage of your long journey,
May the earth and heaven be compassionate towards you.

Ap

Harbour no enmity for anyone in your heart.

You need fear no one.

May you live the rest of your life in sublime peace!

(Atharva.19.14.1)

## All in One, One in All

Behave with others as you would with yourselt.

Look upon all the living beings as your bosom friends, for in all of them there resides one soul.

All are but a part of that Universal Soul.

A person who believes that all are his soul-mates and loves them all alike, never feels lonely.

The divine qualities of forgiveness, compassion and service will make him lovable in the eyes of all.

He will experience intense joy throughout his life.

(Yajur.40.6)



Commandments

Let not the wings of thy soul take thee so high that thou losest sight of thy earthly duties.

(Yajur.5.43)

O man, rise up from this lower level of life; sink not into the pit of darkness.

Cast away the bonds, the fear of death that holds you down;

Be not frustrated in this world.

Shine like the flames of a blazing fire and glow like the radiant sun.

(Atharva.12.2.24)

Human life is like a turbulent stream, strewn with rocks and pebbles; the brave step into it; for by sitting on the shore and enumerating hurdles, you shall never get across.

Leave behind the burden of your fears, guilts, weaknesses and cumbersome attachments. Thus freed from all negative forces, smoothly cross over the stream.

(Atharva.12.2.26)

Gather your strength, O human soul. A stream of eternal life flows on a stony bed; Leave behind the traits of malignant forces And move forward with firm steps, And cross over to the realm of eternal glory.

(Atharva.12.2.26,27)

Die not, O men, live on to a ripe old age; Live with a heroic spirit Equipped with strong will-power; And submit not to the fear of death.

(Atharva.19.27.8)

The brave are invincible.

(Atharva.20.47.3)

He who is brave, Invincible, resolute and steadfast Wins the battle.

(Atharva.20.53.3)

Attain fortitude and firmness

By obeying the commands of the Supreme Lord;

Never defy them.

(Yajur. 1.2)

Brighten thy intellect For doing divine duties And unfolding the hidden truth Behind false values.

(Yajur.1.13)

Let all sages make their fellow-brothers Partners in sharing the treasures Of spiritual ecstasy

(Yajur.2.31)

Enable us to dispel our ignorance Through patience and perseverance.

(Yajur.3.61)

O brave warrior, Pounce upon your enemy Like an eagle, And annihilate him.

(Yajur.4.84)



Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu O All-Wise Lord! Guide us to that free world, Where dwells immortalising divine lustre; And where the radiant light of wisdom, the sun, shines, And solemn peace reigns. O Lord, Thy arms are wide and strong; May we feel secure under Thy infinite shelter. (Atharva.19.15.4) hanta eGangotri Gyaan Kosha

Explore the sky And be blessed with good fortune.

(Yajur.6.21)

Be brave and overcome evils With daring courage. Realise thy own inner strength, Fear no one, Be steady and strong.

(Yajur.6.35)

O, brave man, Crush the violent forces of thy enemy.

(Yajur. 9.37)

Warrior! Advance speedily and destroy the enemy.

(Yajur.11.15)

March ahead and ascend high For reaching the post Of highest glory and fortune; March on steadfastly.

(Yajur.11.21)

May thy speed be that of a tempest And thy strength that of a wild horse.

(Yajur.11.44)

Rise high and maintain thy magnanimity.

(Yajur. 13.1)

Overpower thy adversaries With a heroic spirit.

(Yajur.13.13)

O man, thou hast
Wings of virtue and vitality;
Establish thyself
On the surface of the earth;
Fill the firmament with thy radiance,
Cover the sphere with thy lustre,
Spread thy effulgence in all directions.

(Yajur.17.72)

With prompt, agile action And wilful offerings, Attain thy higher aims, O man.

(Sama.47)

Mayest Thou, O Soul, hasten, assail and subdue all evils

Thy adamantine determination cannot fail in all respects.

O Resplendent Soul, Thy vigour is Thy strength. Mayest Thou destroy the evil ignorance With a control over its action, And thus manifest Thine own sovereignty.

(Sama.413)

Let not the wicked impulses Destroy our character; Let them die their natural death.

(Rig.1.38.6)

Never retaliate against any man, Even if he curses or harms you. May you invoke the blessings of God On him by your prayers!

(Rig.1.141.8)

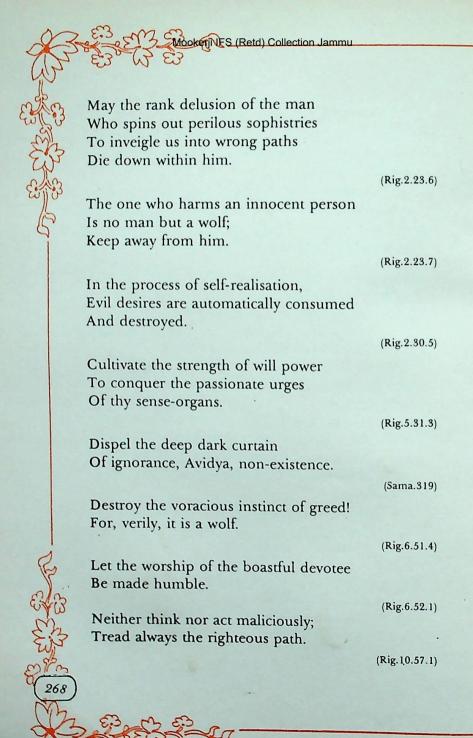

CC-O. NanajPoeshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

O non-violent seeker! O persistent devotee! Get rid of the feelings of envy, greed And other evil impulses.

(Sama.308)

An idle mind is an easy prey to evil thoughts.

(Rig. 10.22.8)

We must destroy, completely crush And burn to ashes those wicked persons Who are intent upon eliminating Such brave men Who fight and vanquish the cruel enemy.

(Atharva.4.36.2)

Cast off anger
From your heart
Like an arrow from the bow,
So that you may again be friends
And live together in harmony.

(Atharva.6.42.1)

As the rising sun takes away
The lustre of other luminaries,
Surely, I'll sap the strength of the wicked,
Who shall fade out into oblivion in no time.

(Atharva.7.13.2)

Grieve not for those departed; That takes thee backward; Rise from darkness To brighter glory, Come, we grasp thy hands.

(Atharva.8.1.8)



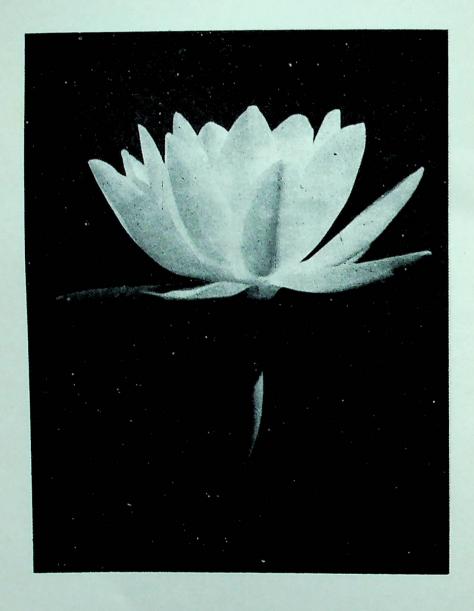

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

### Realisation

Find the eternal object of your quest within your soul.

Enough have you wandered during the long period of your quest!

Dark and weary must have been the ages of your searching in ignorance and groping in helplessness;

At last when you turn your gaze inward, suddenly you realise that the bright light of faith and lasting truth was shining around you.

With rapturous joy, you find the soul of the universe, the eternal object of your quest.

Your searching mind at last finds the object of the search within your own heart.

Your inner vision is illuminated by this new realisation.

(Yajur.32.11)

Those who forsake reverential worship And pursue the path of material gains Invite worry and frustration for themselves!

(Atharva.12.2.51)

Overcome thy violent urges with firmness. Those are thy enemies.

(Yajur.1.19)

O God! Help us to keep evil thoughts far from us.

(Yajur.4.28)

Resolve with courage to crush the deceitful Or let him be destroyed by his own devices.

(Yajur.6.16)

Rise above material desires

To the heavenly path of spiritual experience;

And behold the light divine

Guiding thee towards eternal joy.

(Yajur.8.52)

Through rigorous discipline and strict austeriy, Burn thy passionate desires.

(Sama.24)

May we always have noble thoughts in our minds; May we never express bitter words in our speech!

(Sama. 140)

Get rid of jealousy from your heart And eschew violence.

(Sama.274)

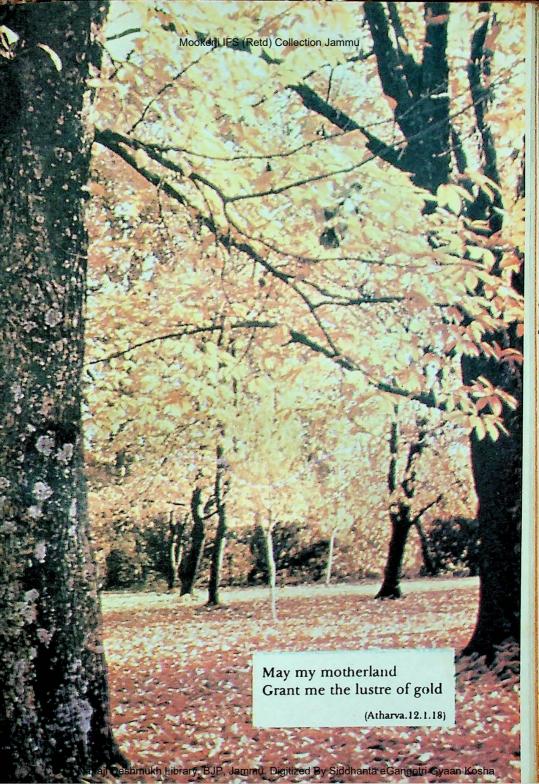

# Splendour

#### तचक्षुर्द्विहितं शुक्रमुचरतः पश्यम <u>श</u>रदः <u>श</u>तं जीवेम <u>श</u>रदः <u>श</u>तम्

The sun, the eye of the universe, is divinely placed, It rises with bright sunshine;

May we live to see it for a hundred autumns!

(Rig. 7.66.16)

### The Universe

The All-controlling,
Immortal wheel of the Universe
Is revolving in infinite space
Ten, yoked together,
Draw it in this wide world.
The wisdom of God,
United with Energy,
Manages the whole Universe.
On this Energy rest
And depend
All regions and planets.

(Atharva.9.9.14)

In the very Infinite,
Are well placed,
The mind, the vital breath
And the name.
All these elements enjoy themselves
At His very approach.
In the self-same Infinite
Are fully established,
The austerity, the grandeur
The vast universe and the Vedic lore.
He is the Lord of all.

(Atharva.19.53.7,8)

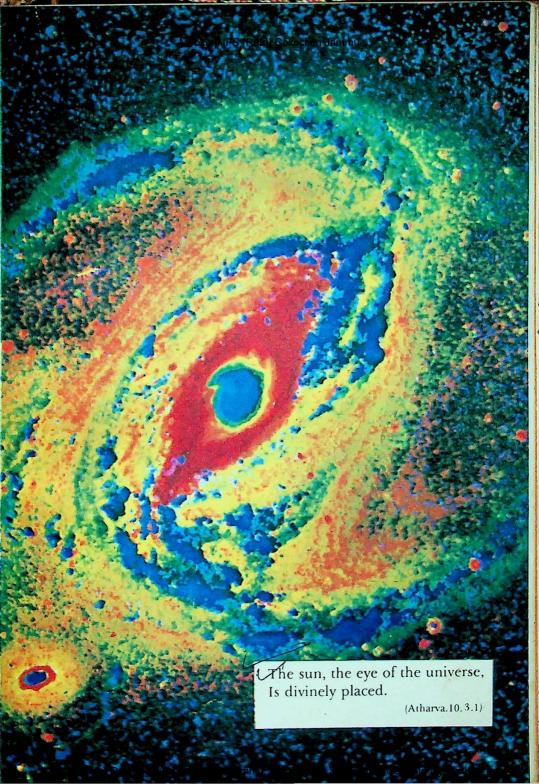

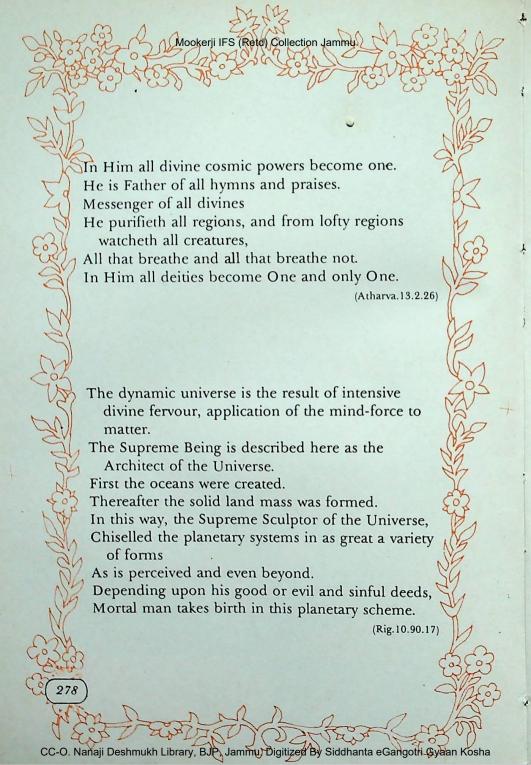

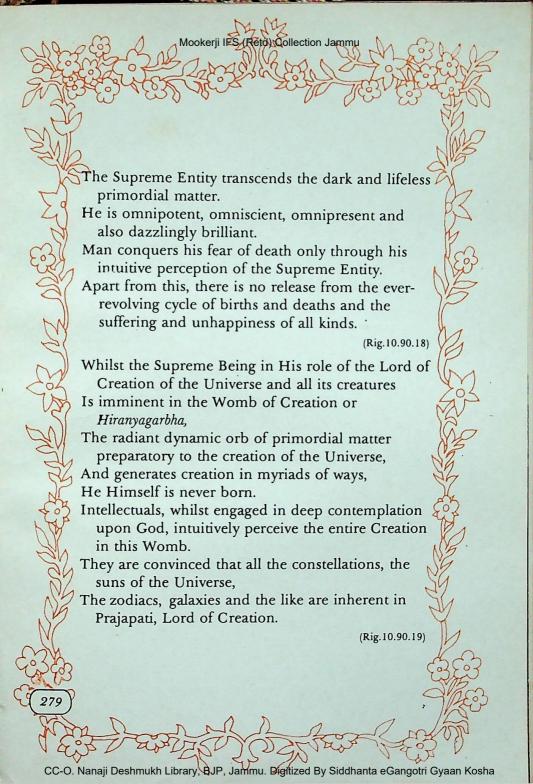





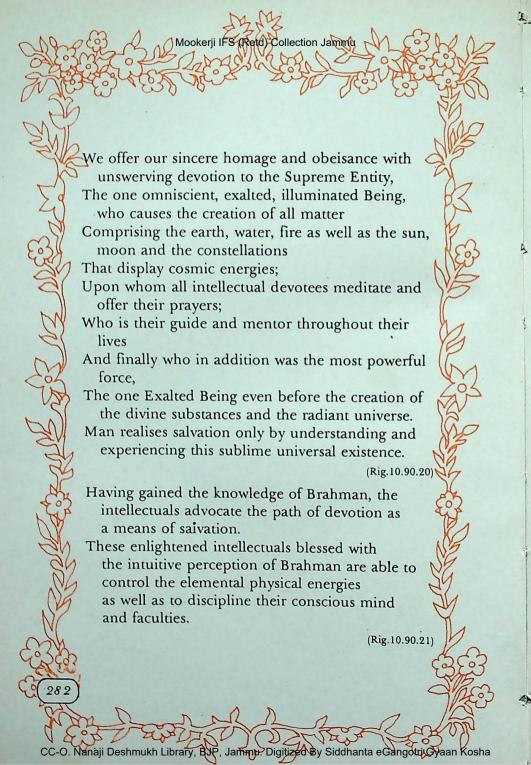

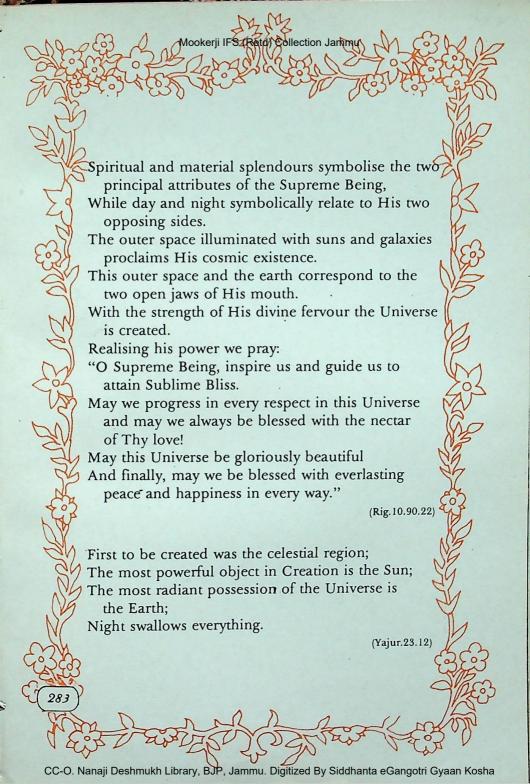

### The Golden Dawn

The heaven and the earth Yield rain for our sustenance. The bounteous dawns toil for us, Glittering with dew-drops; They send down heavenly treasures For the prosperity of mankind.

(Rig.5.59.8

Right in her movement, sublime by Eternal Law, true to Eternal Law, red-tinted, refulgent,
The Divine dawn has come, bringing the light; to her the sages sing the welcome of hymns.

(Rig.5.80.1)

The lovely Dawn rouses up the people, makes the paths easy to tread, and goes forward; She, great, all-impelling, rides her great chariot and spreads the light before the day's beginning.

(Rig.5.80.2)

She harnesses purple oxen to her chariot and, injuring none, makes wealth that lasts forever. She opens paths to a happy life, as, praised of all, she shines with every blessing.

(Rig.5.80.3)

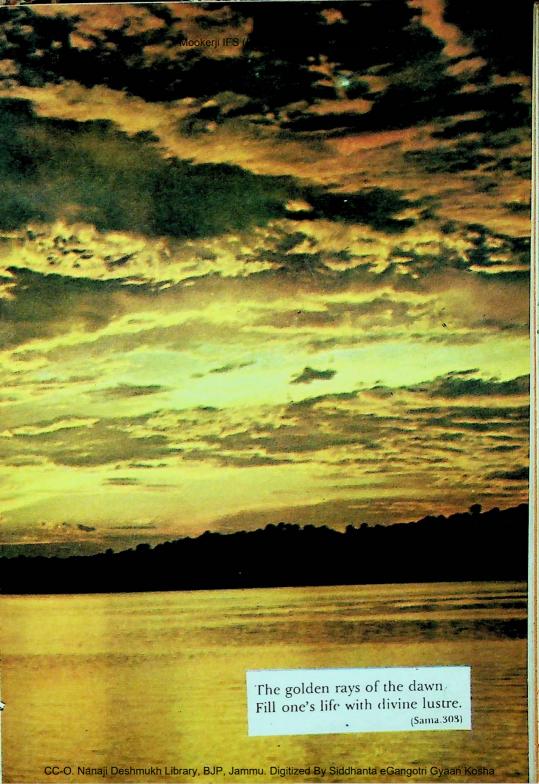

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu Her colour changing, she, doubly brilliant, displays her body from the east, And follows to perfection the path of Order, and, as one who knows all. strays not from the quarters. (Rig.5.80.4) As if knowing her body is bright, like one who has bathed, she stands up, visible to us. Dispelling all malignity and darkness, Dawn, Daughter of Heaven, has come with light. (Rig.5.80.5)Like a virtuous woman, the Daughter of Heaven, bends her forehead, facing men. Disclosing her boons to her worshipper, As before the ever-youthful Dawn brings forth the light. (Rig.5.80.6) The white and rosy tints Of the splendorous dawn Rise up like the waves of the ocean. She renders all paths easy to travel; She displays her glory, Which is benign and friendly. (Rig.6.63.1) O divine dawn. When the birds fly forth From their nests, Men must rise to work And earn their sustenance. (Rig.6.64.6) 286 CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu This heaven-born daughter of the sky, Driving away the darkness, Wakes up the human beings From their slumber; She, with her bright lustre, Is perceived dissipating the gloom, Even through the shades of darkness. (Rig. 6.65.1) May the dawns Come to bless our worship With the speed of wind. May the dawns bring divine grace and prosperity! (Rig.7.41.6) May the auspicious dawn Brighten our path And grant us wealth, Vitality, wisdom and valiant posterity! May she come With all abundance and affection, And associated with the divine forces Continue to shower blessings upon us! (Rig.7.41.7 I see the paths, innocuous and glorious, Leading to divine powers. The glow of dawn reflects In the east, and moves westward, Rising to high altitudes. (Rig.7.76.2 CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu Soothing be our nights And inspiring the dawns, Tender be the dust of earth, May heaven be kind to us! (Rig.1.90.7) BJP, Jammu. Digitized By

### Night and Dawn

O pair of Divine powers, Night and Dawn, Come near, like two press-stones, with a common aim; like two zealous men moving to a tree of treasure; like two hymn-singing Brahmanas to the assembly; like two people's envoys called at many places.

(Rig.2.39.1)

Like two-charioted heroes going in the morning; like two leaders, come together to your choice, like two damsels beautifying themselves, like a wise married couple among the people.

(Rig.2.39.2)

Like two horns, come earliest to us hither; like two hoofs, travelling with rapid motion; like two chakravakas at the day's dawning; Come towards us, mighty, like charioted heroes.

(Rig.2.39.3)

Like two unaging winds, two confluent rivers, like two quick-seeing eyes, come towards us; like two hands, most useful to the body, like two feet, take us towards our welfare.

(Rig.2.39.5)

Like two lips that speak sweetly with the mouth, like two breasts that give nurture to our life, like two nostrils that preserve our being, like two ears that hear well be you to us!

(Rig.2.39.6)

Like two hands invest us with vigour, like heaven and earth subduing the atmosphere, Our songs, O Twin-Divines, that proceed towards you, sharpen them well, like an axe upon the whetstone.

(Rig.2.39.7)

These prayers, exalting you, O Twin-Divines, The poet-sages have made into a hymn of praise. Be pleased with them, Heroes! and come hither. Loud may we speak with brave men in the assembly.

(Rig.2.39.8)

Like two boats, take us across; like two poles, like axles, like spokes, like fellies, carry us. Like two dogs ward off all harm to our bodies, like two crutches protect us against falling.

(Rig.2.39.4)



CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

## The Sun

We offer gratitude. To the waters, Flowing in the rivers; Kissed by the sun-rays; As we offer reverence To the Supreme Creator.

(Rig.1.23.18)

The wheels of the sun Have two functions; One imparts knowledge, The other destroys all evils.

(Rig.5.29.10)

The sun ascends
The shining sky
As soon as he yokes
His bright speedy chariot.
The Almighty draws him
Like a ship across the ocean.

(Rig.5.45.10)

The sun shines and causes to shine The realms that do not shine. By dint of the eternal cosmic law He illuminates the mornings. He moves with divine rays Yoked by eternal order.



He furnishes men With such nerve-centres That make them feel joyous.

(Rig. 6.39.4)

The sun, beholding good and evil Acts of mortals, Manifests their intentions.

(Rig. 6.51.2)

May the sun
Promptly favour us
With its protection.
May the river, the clouds
And herbs and vegetation
Give us happiness.
May we earnestly
Invoke the Fire Divine
To be a Father to us.

(Rig. 6.52.6)

May the sun divine stretch forth His golden arms to us 'And inspire us like an eloquent orator.

(Rig.6.71.5)

The sun divine has diffused Golden lustre on the sky From the halo around him; Verily, the gracious sun is adored Since he abounds in wealth Which he distributes amongst men.

(Rig.7.38.1)

34 / h

Borne by his beams
May the divine sun,
Possessed of precious treasure,
Filling the firmament with radiance,
Bless us with prosperity.
He lulls all beings to slumber
In the shadow of the night
And again awakens them
At the break of dawn.

(Rig.7.45.1)

May the outspread, vast and golden Arms of the sun extend to the Limits of the sky; May the radiant sun Instil vigour in our souls.

(Rig. 7.45.2)

May the divine sun, the lord of wealth, Endowed with energy Bestow treasures upon us! May he, with his far-spreading lustre, Provide nourishment to all.

(Rig.7.45.3)

Many are such divine powers
Which are radiant as the sun,
With their fire-like flames
And are worthy of adoration.
They direct universal sacrificial works
With overwhelming strength.

(Rig.7.66.10)



The sun divine, the leader of all
In the solar system
Spreads his immortal, all-benefiting light.
Being the eye
Of all Nature's bounties,
He becomes the source of creativity,
And makes all the regions visible.

(Rig. 7.76.1)

May the suns,
The divine self-luminaries,
Offspring of Mother Infinity,
Remove disease
And drive away malignity.
May they ever keep us
Far from sore distress!

(Rig.8.78.10)

The sun is the soul of the world, Be it static or moving.

(Atharva.13.2.25)

May the rising sun Liberate us From the bondage Of birth and death!

(Atharva.17.1.30)

The solar rays drive away diseases
Dispel malignant thoughts
And keep us away from sins.

(Sama.397





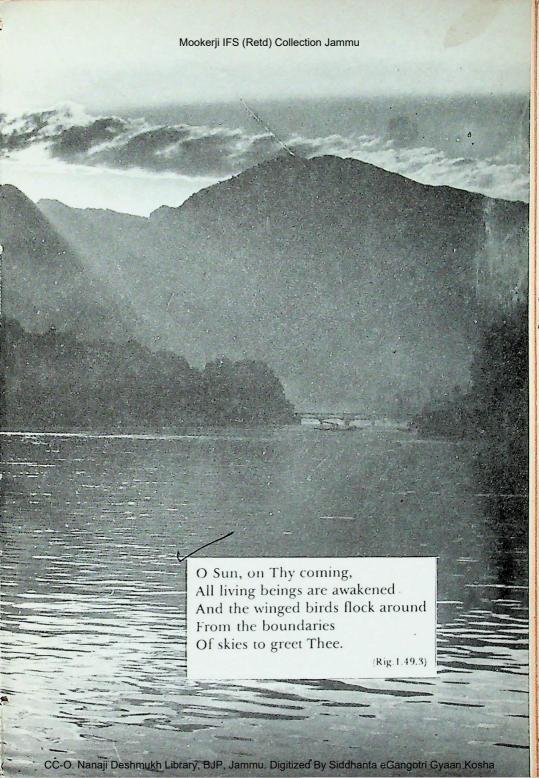

## The Full-moon Night

I invoke the splendorous full-moon night With my well-composed hymns.

May she listen to our prayers

And accept them;

May she blend our thoughts and actions
Into the universal melody.

(Rig.2.33.4)

O bounteous full-moon night, Possessing grace and charm Grant peace and prosperity to us. May you favour us With thousandfold blessings!

(Rig.2.33.5)

Peering in every corner, Come, O Goddess of Night, Wearing your glorious robes; We welcome you like birds Resting in their nests; All beings that walk or fly Return to their homes at dusk. Come, O Night, With your sublime glory.

(Rig.10,127.1)

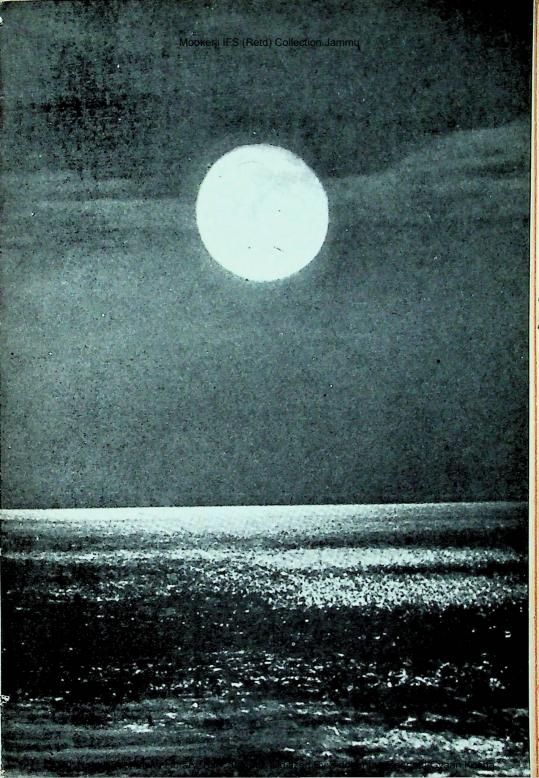

#### Divine Glouds and Winds

The bright, fierce and vigorous vital winds, Cherished by the cosmic order, Send down the rain
To the barren lands.

(Rig.1.38.7)

May the soft blowing breeze
Refresh and revitalize us
With its healing touch;
And so be the mother earth and father sun;
May the medicinal extracts of the herbs
Be conducive to our health!

(Rig.1.90.6)

Even the fierce-looking clouds Come to us as benefactors.

(Rig.5.56.2)

Almighty God conveys prayers of men To the divine winds, Which send dew-drops to the earth.

(Rig.5.61.17)

O clouds, showerers of rain,
May you send waters
From the firmaments,
O sustainer of the universe,
Mayest Thou enhance the wealth
Of pious men!

(Rig.6.48.6)



O cloud-bearing winds,
Showerers of rain,
May you send waters
From the firmament.
O sagacious vital principles,
Listeners to eulogies,
Sustainers of the world,
May you multiply
The wealth of your praisers.

(Rig. 6.49.6)

May the clouds
Lovingly bend down
To lift us up,
And become our helpers
In our difficulties,
Great or small!

(Rig.6.50.4)

May your chariot,
O vital principles,
Be devoid of wickedness.,.
May this chariot,
Which is without a driver,
Without horses,
Without provender,
And without traces,
Which scatters water
And which accomplishes desires,
Traverse heaven and earth,
And paths of interspace.



The clouds that float
By the whiff of the cool breeze
Descend from the heavens
In all their multicolour glory,
Swaying and surging
To shower the celestial rains
And drench the earth
With life-giving drops
Of Amrita.

(Rig.7.36.7)

O clouds, your bright ornaments Rest upon your shoulders; They are like shining necklaces And are like a pendant hanging On your bosom. Glittering with drops of rain Like lightning flashes, You whirl about Your bright weapons And scatter rain-water.

(Rig.7.56.13)



These swift moving vital winds
Give pleasure to the zealous worshipper,
And humble the strength
Of the strong men;
They protect their adorers
From the angry malignant;
And they show their severe displeasure
To the wicked.

(Rig.7.56.19)

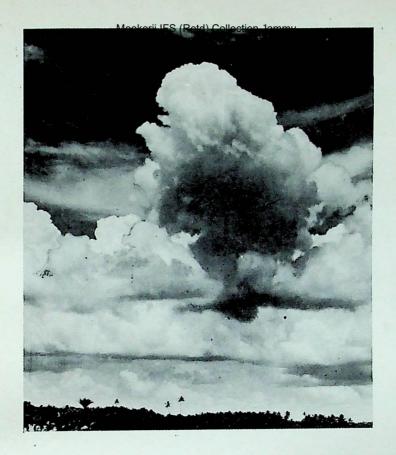

He, the cloud divine, Is the primary cause Of impregnation . In the entire universe.

O vital winds, Leaders of cosmic sacrifice, Come like swift flying falcons In your rain-shedding And strong-horsed chariot To bestow showers of water.

(Rig.7.102.2)





Which roar like a wild tempest, Crackle like lightning,

And pierce the depths of the ocean.

(Rig.8.102.5)



Like right-thinking sages with their hymns, like skilled invokers of Divines with their offerings,
Like wondrous-looking kings bedecked with ornaments.

Like wondrous-looking kings bedecked with ornaments, like spotless gallants, leaders of their people.

(Rig.10.78.1)

Shining like fire with gold ornaments on the breast, like self-yoked winds, they are bringers of quick aid; Noble guides, like wise men, most venerable, like Soma with good shelter for him who lives by Law.

(Rig.10.78.2)

Like winds they are shakers, swiftly moving; like tongues of fire they are resplendent; Like mighty warriors in their coats of mail, and bounteous with gifts like the hymns of our ancient sages.

(Rig.10.78.3)

Like spokes of chariot-wheels united in the naves; like the ever victorious Heroes of Heaven; like youthful suitors scattering gracious gifts, they raise their musical voice as psalmists their song.

(Rig. 10.78.4)

They are like the noblest steeds that are swift of motion, like bounteous, charioted heroes seeking the prize, Like fast-moving waters flowing from a height, like omniform fire-priests with Sama hymns.

(Rig.10.78.5)

They are Princes like the grinding stones born of streams, like the stones that always crush to pieces, Like playful children that have beauteous mothers, like a mighty host on the march with splendour.

(Rig.10.78.6)



Radiant at sacrifices like the rays of dawn, wishing to be lustrous, they shine with ornaments; Hastening on like rivers with spears that glisten, they measure out from afar the vast distances.

(Rig.10.78.7)

(Rig.10.78.8)

Make us happy, O Divines, and masters of wealth. Clouds advance us, the singers of your praises; Be aware of our praise-songs and our friendship; from of old there have been your gifts of treasures.

O Divine Cloud, There lies hidden within Thee The treasure of immortal joy; Bestow on us a little of it, So that we may live a happy life.

306

(Rig. 10.186.3)

#### Mother Earth

Truth, Eternal Order, that is great and stern, Consecration, Austerity, Prayer and Ritual, Uphold the Earth.

May she, queen of what has been and will be, provide vast space for us.

(Atharva.12.1.1)

The Earth has many heights and slopes and the unconfined plain that bind men together. The Earth bears plants of various healing powers. May she provide vast space for us!

(Atharva.12.1.2)

In the Earth lie the sea,
the river and other waters,
In her food and cornfields have come to be,
In her live all that breathes and moves;
May she confer on us the finest of her harvests!

(Atharva.12.1.3)

The Earth is mistress of four quarters,
In her food and cornfields have come to be;
She bears many forms of creatures
breathing and moving;
May she give us cattle and crops.

(Atharva.12.1.4)

On the Earth men of old before us performed their various works And overwhelmed the forces of evil; Earth, the home of kine, horses, birds, May she give us magnificence and lustre.

(Atharva.12.1.5)

The Earth bears all-sustaining, treasure-bearing places, gold-breasted, home of all moving life.

The Earth bears the sacred universal fire.

May the Supreme Lord and talented sages give us wealth.

(Atharva.12.1.6)

The Earth, whom never sleeping cosmic powers protect without erring,
May she pour on us riches in many forms and endow us with lustre.

(Atharva.12.1.7)

At first the Earth was merged in the waters of the ocean, whose heart was in Eternal Heaven, Wrapped in Truth immortal.

May she give us lustre and strength.

(Atharva.12.1.8)

The Earth contains rivers common to all moving on all sides, flowing day and night.

May she pour on us riches in many forms and endow us with lustre.

(Atharva.12.1.9)





thy snow-clad mountains and thy woods! O Earth-brown, black, ruddy and multi-colouredthe firm Earth protected by the supreme Lord on this Earth I stand, unvanquished, unslain, unhurt.

(Atharva.12.1.11)

Set me, O Earth, amidst what is thy centre and thy navel, and vitalising forces that emanated from thy body.

Purify me from all sides. The Earth is my mother, her son am I:

Infinite space is my father, may he fill us with plenty.

(Atharva.12.1.12)

The Earth, on which they build the altar, and various workers spin the web of yajna, On which are fixed the tall, bright poles before the invocation: May she, prospering, make us prosper.

(Atharva.12.1.13)

The man, O Earth, who hates us, is hostile to us, who threatens us by his thoughts and his weapons. Overwhelm him, O Earth, as thou hast done before.

(Atharva.12.1.14)

Born of thee, on thee move mortal creatures: thou bearest them—the biped and the quadruped. Thine, O Earth, are the five races of men to whom, mortals, the sun as he rises spreads, with his rays, the light immortal.

(Atharva.12.1.15)





In concert may all creatures pour out blessings! Endow me, O Earth, with honied speech.

(Atharva.12.1.16)

Mother of all plants, firm Earth is upheld by Eternal Law, May she be ever beneficent and gracious to us as we tread on her.

(Atharva.12.1.17)

A vast abode art thou, and mighty, and mighty is thy speed, thy moving and thy shaking;
And the mighty Lord protects thee unerringly.
Mayest thou, O Earth, make us shine forth with the brightness of gold.
Let no one hate us.

(Atharva.12.1.18)

There lies the fire within the Earth, and in plants; the waters carry it; the fire is in stone.

There is a fire deep within men; a fire in the kine, and a fire in horses.

(Atharva.12.1.19)

The same fire that burns in the heavens; the mid-air belongs to this Fire Divine. Men kindle this fire that bears the oblation and loves melted butter.

(Atharva.12.1.20)

May the Earth, clad in her fiery mantle, dark-kneed, make me aflame; May she sharpen me bright.

(Atharva.12.1.21)







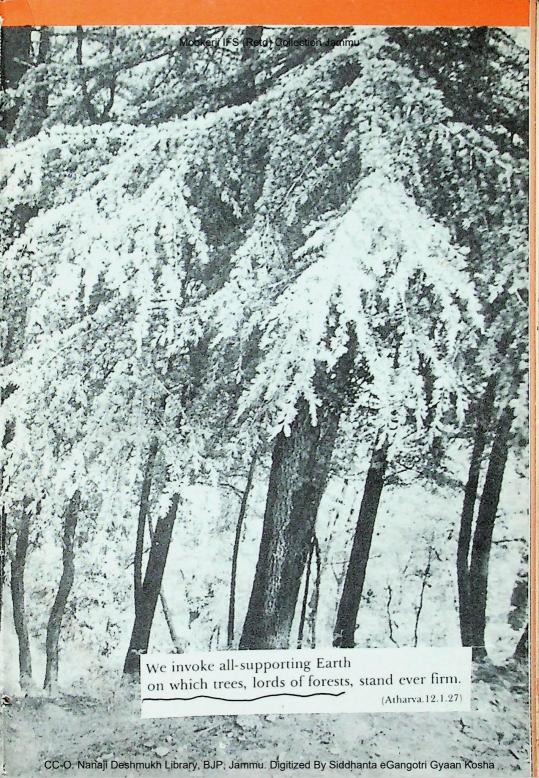

ookerii IFS (Retd) Collection Jammu Earth on which they offer yajna and oblation

to divine powers with many decorations, on which mortal men live by food and drink; May she give us breath and life, May she make us long-lived.

(Atharva.12.1.22)

The fragrance that rises from thee, O Earth, that plants and waters carry, and is shared by solar rays, Make me sweet with that. May no one hate me.

(Atharva.12.1.23)

The fragrance that entered the lotus, and that the Immortals, O Earth, first brought at the ceremonies.

Make me sweet with that. May no one hate me.

(Atharva.12.1.24)

Thy fragrance is in men and women, and the majesty and lustre in the males and the steed, in the wild beast and in the elephant, Thy radiance unites us with these, O Earth! May no one hate me.

(Atharva.12.1.25)

Rock, soil, stone and dust with these Earth is held together and bound firm. My obeisance to gold-breasted Earth.

(Atharva.12.1.26)

Rising or sitting, standing or walking, May we, either with our right foot or our left, never totter on the earth.

(Atharva.12.1.28)

I call to Earth, the purifier, the patient Earth, growing strong through spiritual might.

May we recline on thee, O Earth, who bearest power, plenty and our share of food.

(Atharva.12.1.29)

Pure may the waters flow for our bodies' cleansing. To those who trespass against us we offer an unpleasant welcome.

I cleanse myself, O Earth, with that which purifies.

(Atharva.12.1.30)

May those that are thy eastern regions, and the northern, Earth, and the southern and the western, be pleasant for me to tread upon.

May I not stumble while I live in the world.

(Atharva.12.1.31)

So long as I look on thee from around, O Earth, with the sun as friend, So long, as year follows year,

May not my vision fail.

(Atharva.!2.1.33)

Whatever I dig from thee, O Earth, may that have quick growth again. O purifier, may we not injure thy vitals or thy heart.



May thy summer, O Earth, and thy rains, thy autumn, thy dewy months, thy winter and thy spring,

May these thy seasons, O Earth, that make the year, and day and night

Pour their abundance on us.

(Atharva.12.1.36)

The Earth on which the sacred seat and shed are built, and the pole is raised;

On which Brahmanas, versed in Yajur, worship in Rig and Sama hymns,

And priests are busy so that the Lord may accept the divine juice;

On which, of old, world-building seers chanted the sacred words,

And the Seven Sages prayed in session with sacrifice and austerity;

May that Earth grant us the wealth that we desire. May the gracious Lord give the task, and come to head the way.

(Atharva.12.1.38-40)

The Earth on which men sing and dance while uttering various words,
Where people meet in battle,
the war-cry rises, the drum sounds,
May she drive away our enemies,
May the Earth make us free from foes.

(Atharva.12.1.41)

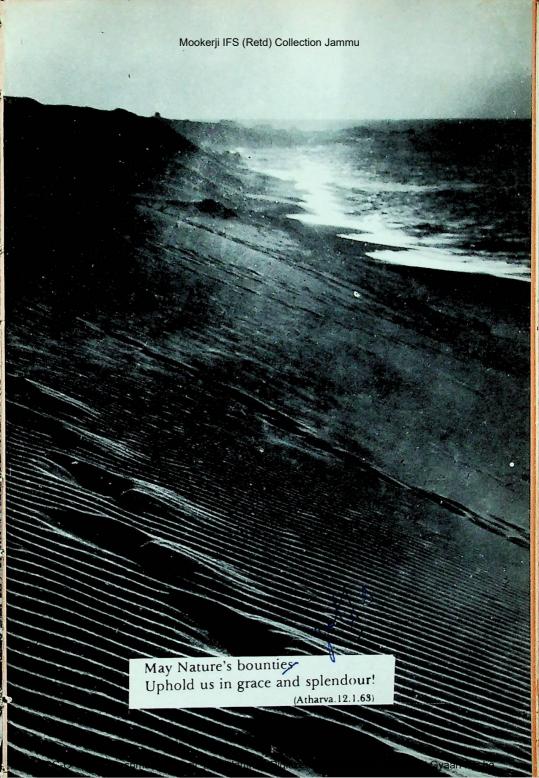

The Earth on which grow foodgrains—rice and barley,
on which live all types of men,
Our homage be to her,
who mellows with the rain.

(Atharva.12.1.42)

May the Earth that bears treasures at many places, give me her riches, gems and gold.

May the bounteous mother give us wealth, and give it with loving kindness.

(Atharva. 12.1.44)

Those forest animals and wild beasts of the woods—lions, tigers, man-eaters that prowl about, and the hyena, the wolf, the bear with its evil ways, Drive these out, O Earth, from here away from us.

(Atharva.12.1.49)

The Earth to which the winged bipeds fly together—swans, eagles, and other birds of various kinds,
On which the wind blows strongly, raising dust,
bending trees, and the flame follows the blast
forward and backward;

The Earth in which Night and Day are settled,

Which is covered and canopied by rain— May she establish us with bliss in every home.

(Atharva.12.1.51,52)

Heaven, Earth and Mid-air
have given me this wide space,
And all cosmic powers
together have endowed me with the intellect.

(Atharva.12.1.53)

I am victorious,
I am called the most exalted on Earth,

A conqueror everywhere, a conqueror of everything, I am a victor on every side.

(Atharva.12.1.54)

In villages, in the forest, and in the assemblies on the Earth, in congregations and in councils, We shall speak of thee in lovely terms.

(Atharva.12.1.56)

As a horse scatters dust, so did the Earth, since she was born, scatter the people who dwelt on the land, And she joyously sped on, the world's protectress, supporter of forest trees and plants.

(Atharva.12.1.57)

What I speak, I speak with sweetness; what I look at endears itself to me; And I am fiery and impetuous: others who fly at me with wrath I smite down.

(Atharva.12.1.58)

Peaceful, sweet-smelling, gracious Earth, filled with milk, and bearing nectar in her breast,

May she give with the milk her blessings to me.

(Atharva.12.1.59)

O Mother Earth
Let Thy bosom be free
From sickness and decay.
May we through long life
Be active and vigilant
And serve Thee with devotion.



# Waters and Rivers 22 Billinge

Waters contain All disease-dispelling medicaments, Useful for the upkeep of our body, So that we may live long To enjoy the bright sun.

(Rig. 1.23.2)

That there is ambrosia in waters, There is healing balm in them, And there are medicinal herbs, Know this all, And by their proper use become wiser.

(Rig.1.23.19)

Opowerful waters I might have violated The laws of Nature Knowingly or unknowingly, Foolishly or impudently. Take away whatever is wrong Or deficient in me.

(Rig.1.23.22)

√ Some waters collect together, Others join them. As rivers they flow together To a common reservoir (ocean). The pure waters have gathered Round the hydrodynamic power.

(Rig.2.35.3

Down from the lap of mountains, longing, like two mares, moving gleefully apart, Like two white mother-cows licking their calves, The two streams rush with their waters.

(Rig. 3.33.1)

"Impelled by the Lord, begging that He urge you, Seaward you rush, as if charioted, Flowing two together, swelling with waves, each seeking the other, O shining Ones!"

(Rig.3.33.2)

"I have come to the motherliest of Rivers,
I have reached the river, the broad, the blessed,
Licking the banks as mother-cows the calf,
both flow together to a common home."

(Rig.3.33.3)

"Even with such waves, we two swelling, are moving together to our God-made home; None can stay the urge that is in motion; what would the poet, calling to the Rivers?"

(Rig.3.33.4)

"Stop at my friendly word of request, rest for a moment, Observers of the Law, With a noble hymn, asking for their favour, the son of a sage calls to the Rivers."

(Rig.3.33.5)

"The Lord, the thunder-armed, dug out the channels, destroying obstructions, which had checked our flow;

Mother of Knowledge, the beautiful-handed, led us, and with the urge She gave we flow broadening."

(Rig.3.33.6

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu

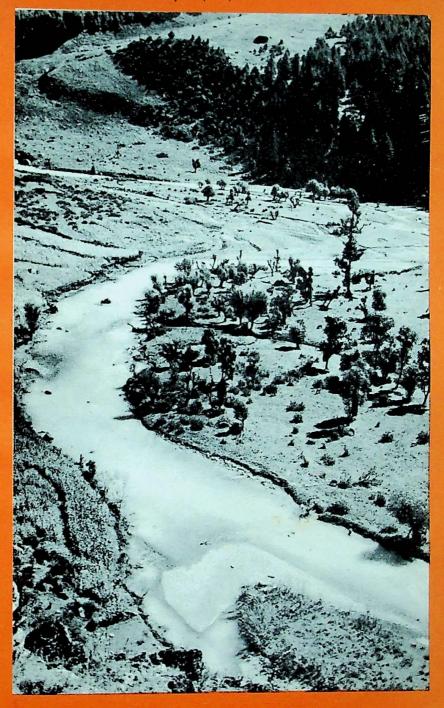

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

"Praised through endless time will be Lord's heroic act in removing obstacles,
With thunder He smote all obstructions down, and the water flows, yearning for their home."

(Rig. 3.33.7)

"Do not forget, O Singer! this speech of thine, which after ages will be resounding;
In thy praise-songs, Poet, be loving towards us, lower us not amid men; farewell!"

(Rig.3.33.8)

"Sisters! May you listen well to the poet who with wagon and chariot has come from afar, Bow down quite low, be easy to cross,
Stay with your stream below the axles."

(Rig.3.33.9)

"Yes, Singer, we will listen to thy words, as with wagon and chariot thou comest from afar. 'We will bend before thee like a nursing mother,' 'We will yield to thee as a maiden to her suitor'."

(Rig.3.33.10)

O rivers, let your waves flow That the pin of my yoke Remains above the waters. And may you two together Proceed with restraint And stay within limits For the benefit of all.

(Rig.3.33,13)



The divine waters,
The purifiers of hundreds,
Rejoicing in their innate nature;
Pursue the paths of Nature's forces;
They never violate
The sacred laws
Of the Resplendent Lord:
May you offer to rivers
Your tribute
Rich in affection and love!

(Rig.7.47.3)

In the solitary regions
Of green valleys;
And the confluence of the rivers;
The sages obtain
Divine intuition.

(Rig. 8.6.28)

It is for the Resplendent Lord, That this blissful, Refreshing divine elixir Is flowing in hundreds And thousands of rivulets, Making everything clean, Lovely and delightful, And it is for Him That fountains burst Into sweet melodies.

(Rig.9.107.17)

326

O fast rivers, the venerable Lord cuts easy channels for your onward flow.

Since the land fed by you would be a source of immense food, you speed over the lofty rocks down to the plains. You will thus evidently rule over the world.

(Rig.10.75.2)

The roar of the mighty river goes forth to heaven above the earth.

She with shining waves animates her endless speed, and as the rains issue thundering from the clouds, the fast river advances, bellowing like a bull.

(Rig.10.75.3)

Like mothers crying for their children and like milch cows with their milk for their calves, the other roaring streams run towards the main river.

Irrigating the banks on both sides, you march like a king going to battle carrying the waters of your tributaries along with you like the troops of your army.

(Rig.10.75.4)

The straight-flowing, white-coloured, bright-shining river moves along with her ample volumes through the realms; the inviolable river, most efficacious and speckled like a horse, is beautiful as a comely maiden.

(Rig.10.75.7)



327



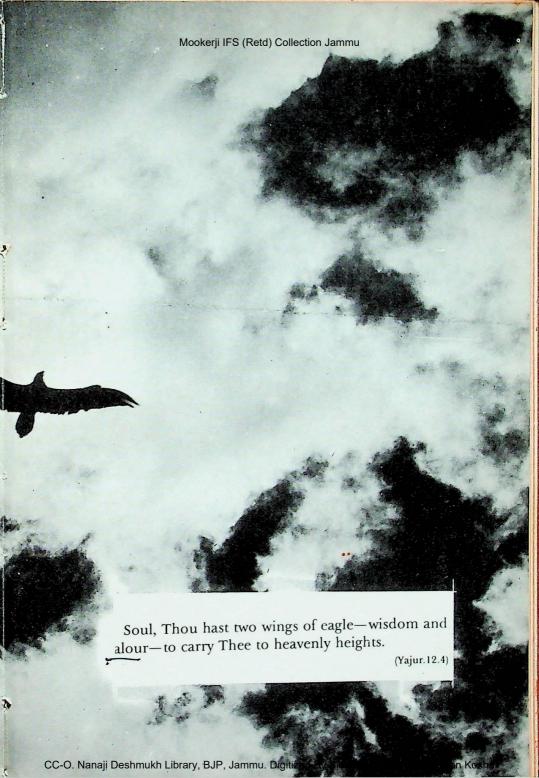

## Ploughing

With the Lord of the field, we, as with a friend, obtain the food that nourishes our cows and horses.

May he, in this way, be gracious to us.

(Rig.4.57.1)

Lord of the field, pour for us, like the cow pouring milk, a sweet stream that drops honey and is pure as holy butter.

May the Lords of the Holy Law shower on us grace.

(Rig.4.57.2)

Sweet be the herbs to us and waters, and for us the mid-air be full of sweetness.

Let the Lord of the field be sweet to us, and may we follow him uninjured.

(Rig.4.57.3)

May the draught-bulls work happily. and happily our men, and happily the plough furrow. May the traces happily bind, Wield the goad happily.

(Rig.4.57.4)

O ploughshare and the plough, Be pleased with this our hymn, and, with the rain water of heaven besprinkle this earth.

(Rig.4.57.5)

O graceful furrow, come near us;
We honour thee,
So that thou mayest be gracious and fruitful.

(Rig.4.57.6)

O brave man, take in hand the furrow Let the Lord of Nourishment direct her. May she, filled with plenty yield it to us year after year.

(Rig.4.57.7)

Happily may the ploughshares turn the soil, and happily the ploughman go with the oxen!

May the clouds sprinkle the earth with honey and water!

May the ploughshare and plough grant us prosperity!

(Rig.4.57.8)

May God come and reside in our hearts;

May our body be the temple of God! May He feed freely upon the harvest of our actions as the cows graze in the pasture.

May we reap the harvest of our life and dedicate all at His feet.

May we ever remain His true servants!

(Rig. 1.91.13)

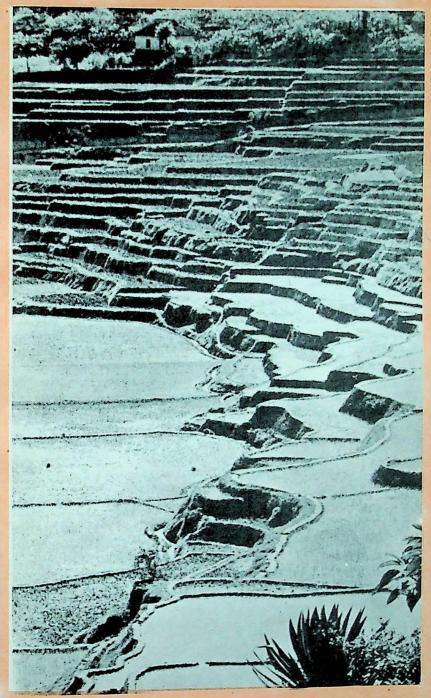

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

## Harvest Song

Full of sweetness are the plants, and full of sweetness these my words; And with things that are full of sweetness I prosper in a thousand ways.

(Atharva.3.24.1)

I know the Lord who is full of sweetness; he has made abundant corn, We hereby invoke him with our song.

(Atharva.3.24.2)

Let these five quarters of the globe, and these five types of men, Bring us full prosperity as, after rains, the river brings up floating wood.

(Atharva.3.24.3)

As a fountain rises in a hundred thousand streams, and remains inexhaustible,

So may our corn flow in a thousand streams and remain inexhaustible.

(Atharva.3.24.4)

O thou hundred-handed one, gather this!
O thou thousand-handed one, pour it out!
Bring together the abundant corn
that is reaped or waits to be reaped.

(Atharva.3.24.:

Three measures are for cosmic powers, and four for the mistress of the house; And with the measure that's the amplest of them all, we associate thee.

(Atharva.3.24.6

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu



## Tows

The cows have come and brought us good fortune, May they stay in the stall and be pleased with us; May they live here, mothers of calves, many-coloured, and yield milk for worship on many dawns.

(Rig.6.28.1)

The Lord protects and befriends the worshipper, and makes gifts and does not take away what is one's own; Increasing his wealth forever and evermore

He puts the devout in an impregnable fortress.

(Rig.6.28.2

They are not lost, nor do robbers injure them, nor the unfriendly frighten, nor wish to assail them; The master of the cattle lives together along with these, and worships the divines and offers gifts.

(Rig.6.28.3)



The charger, whirling up the dust, does not reach them, they never make their way to the slaughtering stool, The cows of the worshipping man roam about over the widespread pastures, free from all danger.

(Rig.6.28.4)

Ye cows, you fatten the emaciated. A and you make the unlovely look beautiful, Make our house happy, you with pleasant lowings, your power is glorified in our assemblies.

(Rig.6.28.6)

May you have many calves, graze on pastures and drink pure water at drinking places;
May not the thief master you, nor the wicked, and may the darks of the fierce Lord leave you aside.

(Rig.6.28.7

May there be a close mixing up,
May Soma, the herbal juice, mix with cows' milk,
And may this manly vigour be,
O for your heroic might.

(Rig.6.28.8

339

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jaminu, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

## Seasons

Rejoice in all the moods of Nature, Experience the unseen divine glory manifested in various forms.

Spring is the season of flowers and scented breezes Which gladden the hearts,

Summer follows and has a beauty of its own,
The rain with its dark clouds and dazzling flashes,
Bathes the entire earth with its splendour,
Autumn and winter too possess their peculiar
charm and beauty.

(Sama.616)

God has set the sun in the midst of heaven. It attracts rain-water and pours it down, is red, protects us thoroughly, possesses diverse coloured rays, rotates, keeps under check the clouds and different worlds, and guards them. It pervades lightning, the efficient cause of light.

(Rig.5.47.3)

Maintain us in well-being in Summer, Winter, Dewtime, Spring, Autumn, and Rainy season. Grant us happiness in cattle and children. May we enjoy your unassailed protection.

(Atharva.6.55.2)



## Medicinal Herbs

The medicinal herbs of the motherland Bearing a hundred names,
Uses and locations,
And thousands of germinations
Render a hundredfold benefits,
And transform the ailing patient
Into a healthy and strong man.

(Rig.10.97.2)

The flower- and fruit-bearing herbs
Have beautiful tendrils;
They conquer diseases
Like swift horses,
And prove their efficacy
For the sick
And make them healthy and happy.

(Rig.10.97.3)

342

O Nanaji Deshmukh Library BJP, Janimu, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

The medicinal herbs prepared by A skilled physician Relieve us of the disease. No matter whether They bear fruit or not Have flowers or not.

(Rig.10.97.5)

The medicinal herbs
Penetrate and get diffused
Into all limbs
And joints of the sick,
And like a sharp
And strong moderator,
Destroy the disease.

(Rig.10.97.12)

These life-giving medicinal herbs
Are harmless,
Vital and invigorating.
They ever progress
And never regress.
They ever advance
And never obstruct.
They bear flowers,
Sweet juice and kernels.
I bring them here
To cure and purify
This ailing man.

(Atharva. 8.7.6)

343

CC-O. Nahaji Deshmukh Library BJP Jambhy Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu Mayest Thou, O Lord of Vitality, Traversing through misty heaven Listen to our prayers; Mayest Thou, O circumambient wind, Listen to our invocations Mayest Thou, O crystal-clear, Water-laden cloud, As Thou floatest around the towering mountains, Listen to our call. (Rig.5.41.12) dry, BJP, Jammu. Digitized

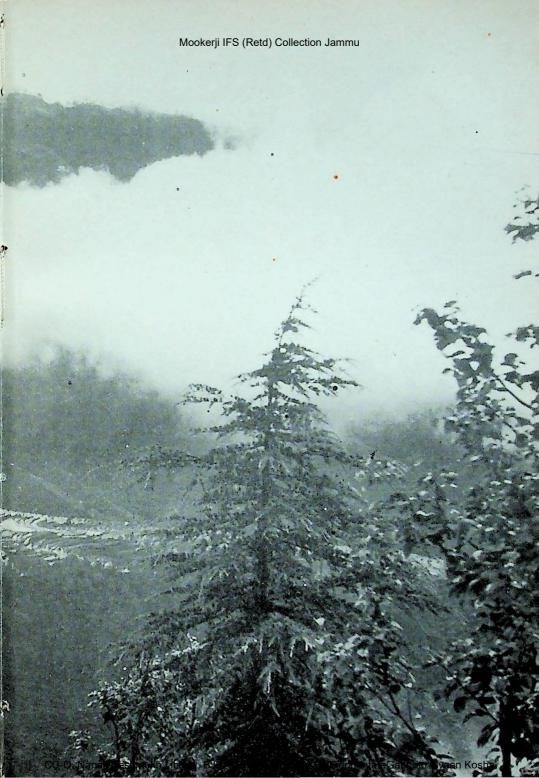



## Motherland

Work for the glory of your country and countrymen speaking different dialects. Give due respect to the faiths and

Give due respect to the faiths and aspirations of the people.

Countless are the resources of Mother Earth, from whom flow the rivers of wealth in hundreds of streams,

Worship Motherland as you worship God.

From time eternal, the Mother Earth is giving life to her children—you owe debt to Her.

(Atharva.12.1.45)

## The One Source

When the earliest of mornings dawned, the Great Eternal was manifested in the path of light; Now the statutes of divines shall be revered Great is the one source of energy of the cosmic forces.

(Rig.3.55.1)

May the Divines not allow us to err, nor the Fathers of old times who know the path, Nor the sign set between the two ancient homes. Great is the one source of energy of the cosmic forces.

(Rig. 3.55.2)

My desires fly about in many places,

I light up the ancient sacrifices;
With the fire lighted let us declare the Law
Great is the one source of energy of the cosmic forces.

(Rig. 3.55.3)

The universal King, born in many places, sleeps in couches, is spread in the forests.

One Mother feeds the infant, another rests.

Great is the one source of energy of the cosmic forces.

(Rig.3.55.4)



Living in old plants, he is in the new as well, being quickly born within the youthful ones.
Unimpregnated, they conceive and bear fruit.
Great is the one source of energy of the cosmic forces.

(Rig.3.55.5)

Now lying far away, he, born of two Mothers wanders unobstructed, a solitary child These are the statutes of the sun and the ocean Great is the one source of energy of the cosmic forces.

(Rig.3.55.6)

Child of two Mothers, the Invoker, the Sovereign at the Assembly, he moves, yet rests as the Support. Speakers of gladdening words bring him sweet praise-songs.

Great is the one source of energy of the cosmic forces.

(Rig. 3.55.7)

As to the beloved hero engaged in battle everything coming near is seen to go over, So the hymn in the heart joins the milk libation. Great is the one source of energy of the cosmic forces.

(Rig.3.55.8)

The ancient envoy abides within those, and, mighty, he moves about in his splendour, And, wearing beautiful forms, looks upon us.

Great is the one source of energy of the cosmic forces.

(Rig.3.55.9)

The all-pervading Guardian protects the supreme path, upholding the beloved immortal spheres; The fire divine knows all these created worlds. Great is the one source of energy of the cosmic forces.

(Rig.3.55.10)

350

Each different from the other,
you Two, Day and Night, have made twin
beauties of yourselves;
of the Two one is bright, the other dark,
Yet these Two, the dark-coloured and the red, are
sisters.

Great is the one source of energy of the cosmic forces.

(Rig.3.55.11)

When the two Cows, Mother and Daughter,
(Heaven and Earth)
that yield nectar, give suck equally together,
Both I worship in the seat of Eternal Law.
Great is the one source of energy of the cosmic forces.
(Rig.3.55.12)

Licking the calf of the other, One of them lows.

On what world has the milch cow laid her udder?

The earth fills with the milk of Eternal Law.

Great is the one source of energy of the cosmic forces.

(Rig.3.55.13)

The Earth wears beauties in various forms,
She stands up licking
her year-and-a-half-old calf, the sun;
Knowing this I seek the seat of Eternal Law.
Great is the one source of energy of the cosmic forces.

(Rig.3.55.14)

The Two, Day and Night, are lodged as if in a wondrous place; of these One is concealed, the Other manifest; One common pathway is divided in two.

Great is the one source of energy of the cosmic forces.

(Rig. 3.55.15)

351

bymns on

# Posifive Sciences

### यो विद्यात् सूत्रं वितंतं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात् स विद्याद् बाह्मणं महत्

Only he who knows the secret of the visible, the science of creation, May glimpse the invisible, the Creator behind the creation.

(Atharva 10.8.37)

Mookerji IFS (Retd) Collection de Himu

Mooker

#### The Vayu Group of Cosmic Rays

According to the Vedas, vayu is the chief element pervading space.

(a) This vayu has a lustre. वायूर अन्तरिक्षे दीप्यते (Jaimini Brahmana, I, 192)

Yajurveda I, 24, वायुरसि तिग्मतेजाः confirms this, viz. thou art yayu, having penetrating lustre.

- (b) According to Shatapatha Brahmana, this vayu is born of Agni and it is due to Agni that vayu gives out a lustre. Compare what Yajnavalkya says: प्राणेन वा अग्निदीप्यते । ग्रिग्ना वायु: । वायुना ग्रादित्य:... (X, 6, 2, 11)
- <(c) The same Brahmana further testifies that the solar system and the galaxies of stars move, as if in a string, woven by this vayu.

तदसाव।दित्य इमान् लोकान् सूत्रे समावयते तद् यत् तत् सूत्रं वायुः स: 11 (VIII, 7, 3, 10)

#### Heat Waves Called 'Vayansi'

Colloquially this word वयांसि means पक्षी (birds) but in scientific connotation, this word which is often used in the vedas, denotes the interstellar birds or heat waves in space. In Taittiriya-Samhita V, 7, 6, we read नयो वा ग्रगिन: 'वय: is indeed Agni (heat).

In Rigreda X, 140, 1, we have a reference to these shining heat waves.

ग्रग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते ग्रचंयो विभावसो ।

(Agni! thou rich in wealth of beams! thy fires (called প্ৰব and वय:) blaze mightily.)

And also in Yajurveda XII, 106

#### श्रग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते।

The smoke in space is the श्रव: and the वय:, as the Shatapatha Brahmana clarifies explanation of this mantra.

#### धूमो वा श्रस्य (श्रग्नेः) श्रवो वयः (VII, 3, 1, 29)

(b) It is interesting to note that heat became "immortal". and acquired perpetual movement only on account of these वयांसि, or heat waves. Previously, there was no electric effect in heat. मत्यां ह वाउनी देवा आसु: and Agni became immortal as an effect of these heat particles called वयांसि. Rigveda confirms this in the mantra.

#### श्रिग्नः श्रमृतोऽभवद् वयोभिः । (X, 45, 8)

The state of mortality to which the Shatapatha Brahmana has referred, is the state of instability of planets. With the expansion of the universe, as soon as these heat waves affected space, the sun became effulgent, and when the moon too started shedding light on earth, there was motion, and there was stability.

To modern science, this law is known as the law of mutual stability due to heat waves.

(c) These have their characteristic motion. According to Rigveda V, 59, 7, they move in group-fields.

#### वयो न ये श्रेणीः पप्तुः।

In the cosmic expansion from ग्राप: to ग्रग्नि:, to वायु: वयांसि. the heat waves emit light, so the earth shines at night.

Rigveda I, 136, 3 refers to this.

ज्योतिष्मती प्रदितिय धारयत् ज्ञितिम् । and the Taittiriya Samhita V, 6, 4, confirms this.



## सर्वा ह वा इयं वयोम्यो नक्तं दृशे दीप्यते तस्मादिमां वयांसि नक्तं नाध्यास्ते ॥

#### The Marichi Group of Cosmic Rays

Then we come to the rays called मरीचय: In today's terms of science, these मरीचय: are known collectively as an aurora. They are corpuscles from the sun which are caused by the cyclic motion of the Maruts. "They take so many forms—beams of light or glowing arches, stable or changing patterns, long drapes or narrow strips of pulsating light, coloured flames or white sheets."

(a) Like vayu, these are also born out of heat (Agni) and hence emit heat and light. The Jaimini Brahmana confirms it thus:

#### मरीचयो विस्फुलिङ्गाः. (1, 45)

(b) There are 49 such cosmic rays rotating in different fields and giving rise to different shapes, but it is only the rays called मरीचय: that are most uniform and shining in their movement. This is why Lord Krishna gives special importance to them in the *Bhagavad Gita* chapter X verse 21, wherein he describes His excellences:

#### मरीचिः मरुताम ग्रस्मि

(Of the Maruts, I am Marichi.)

- (c) The vedas hold that these 49 rays move in groups.
- cf. Rigveda V, 53, 10, गणं मास्तम् Yajurveda XXXIII, 45, मास्तं गणम् Yajurveda VII, 37, सगणो मस्द्मिः
- (d) These rays possess an electric charge and are called वातित्वष: in *Rigveda* V, 57, 4. They are similar in effect to the solar rays. Thus *Rigveda* V, 55, 3 calls them

#### सूर्यस्येव रश्मयः

They move in electric fields. Pointing out this electricity in these maruts, the sage addresses them as विद्युत्मिद्भमंहत: while expounding the Rigvedic hymn.

(e) A synonymn for मरीचयः is वातरश्मयः. We read in Matsya Purana, the following version.

तस्मात् सर्वेण दृश्यन्ते व्योम्नि देवगणास्तु ते यावत्यश्चेब तारास्तु ताबन्तो वातरश्मयः ॥

A particular type of rays belonging to the sun is called मरीचिपा

cf. ग्रादित्यस्य वै रश्मयो देवा मरीचिपाः ॥

These sun-rays protect the मरीचयः (or वातरश्मयः)

(f) These मरीचय: are also called ग्रप्सरा, for which the popular translation is "nymph". In *Yajurveda* XVIII, 38, we have a mention of these श्रप्सरसः and commenting on that mantra, the *Shatapatha Brahmana* (I, 88, 1) observes,

ग्रः विद्युन्मिद्यमं हतः स्वकः रथेभिर्यात ऋष्टिमिद्यरविपणः ।

(g) The god Rudra is the god of electricity and is the father of these rays called मस्तः. He is called पितमंस्तां in Rigveda II, 33, 1, and in Rigveda I, 85, 1. It is interesting to note, these maruts are called the offspring of Rudra— स्द्रस्य मूनवः.

There are other qualifying names given to maruts, according to their characteristic features. For example, Yajurveda I II, 44 calls them रिशादसः since they consume (burn up) dead particles.

#### The Pashu (animal) Group of Cosmic Rays

What are these rays that the Vedas refer to as Animals in space? These are the types of cosmic rays which revolve in a field in the configuration of a quadruped. They are types of heat and electric currents in space. As Jaimini Brahmana holds, श्राग्नेयश्च मास्तश्च पशुः. (II, 231)

These are the "dust-and-storm types", says Rigveda I, 22, 17:

357

समूढमस्य पांसुरे।

(a) They contain heat. This fact is corroborated by Shatapatha Brahmana VI, 2, 1, 4.

प्रजापितः तेषु पशुषु एतम् श्रग्निम् श्रपदयत् तस्माद्वैते पशवः ।

The Taittiriya Brahmana holds:

श्राग्नेयाः पशवः । (I, 1, 4, 3)

Shatapatha Brahmana VI, 1, 4, 12, clarifies the heat-component of these types of cosmic rays.

#### सर्वे पशवो यदिग्नः । तस्मादग्नौ पशवो रमन्ते ।

(b) That these apparent animals in space are no other than maruts is indisputably confirmed by Aitareya Brahmana III, 19 when it holds that पशवो वे मस्त:

and Shatapatha Brahmana IX, 3, 7 connects these with व्यासि, the type of waves about which we have written before at length.

Rigveda X, 90 also connects them with vayu.

#### cf. पश्चनस्तांश्चक्रे धायव्यान्

These rays emit light.

(c) Jaimini Brahmana III, 318 holds that there are eight animal shapes moving in space अप्टातयान् पश्न. Of these the horse-form and the bull-form are distinctly visible, moving in the Sagittarius and Taurus signs of the zodiac. In Rigveda II, 33, 6 and 8 the bull-type is referred to:

#### वृषभो मरुत्वान् । प्रबभ्रवे वृषभाय श्वितीचे ॥

And in another text we have

#### माकाशसम्भवे रश्वे:

-the horses born out of space.

Surely, one who is ignorant of this scientific terminology in the Vedas will stumble at this meaning of মহৰ as horse.

These horses are the cosmic rays with an electric field of the shape of a horse.

(d) What causes these different shapes? It is the intermixture of the atoms in श्राप:, श्रीन: and वायु: in the atmosphere. The *Jaimini Brahmana* affirms this in II, 99:

ऊनातिरिक्तो मिथुनौ प्रजननी ऊनम ग्रन्यस्य ग्रतिरिक्तम ग्रन्यस्य । ऊनातिरिक्ताद् वै मिथुनात् प्रजा पशवः प्रजायन्ते ।।

The laws of pressure (सम्पीडन) and atomic friction are responsible for these variations, inspite of which there is a uniformity of motion and affinity of class. This fact is elucidated by the *Shatapatha Brahmana* in VI, 3, 1, 22.

तस्मादु हैतत् पशुः स्वाय रुपाय स्नाविभवतीति गौर्वा गवे स्रक्षो वाश्वाय । पुरुषो वा पुरुषाय ॥

(Tandya Brahmana XVI, 6, 2)

#### The Periodicity of the Cosmic Rays

We have a reference to this periodicity in Atharvaveda XIX, 7 which refers to the 27 nakshatras as a luni-solar concept of time. Each nakshatra evinces the relation between the rotations of the sun and the moon. The time taken by the sun to complete one revolution round the zodiac is 365.25 days. The moon completes one revolution round the zodiac in 27.32 days.

Time of sun 
$$=\frac{365.25}{27.32} = 13020^{\circ}$$

So, while the sun completes one revolution, the moon completes 13 1/3 revolutions approximately. Based on an arc of 13° 20', the whole zodiac is divided into 27 divisions which are called *nakshatras*. Of the four types of months referred to in Hindu astronomy, there is one type known as the nakshatra-month. This has a duration of 27 days and



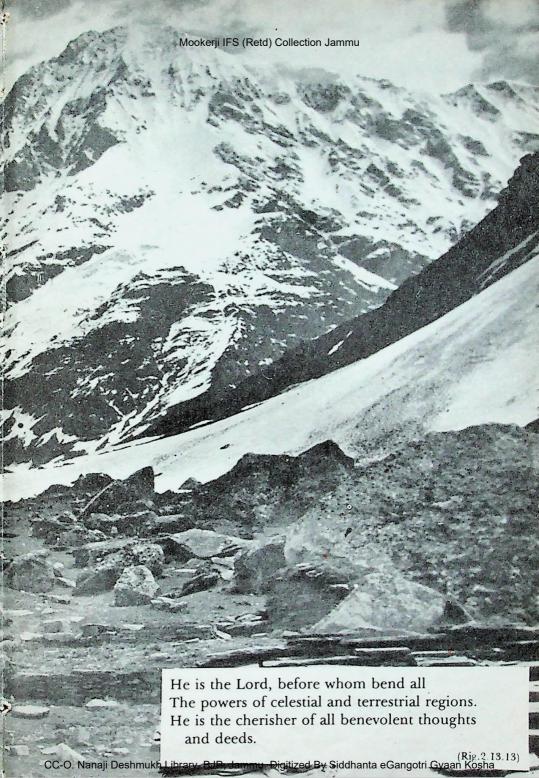

the cosmic particles revolve in space with this 27-day periodicity.

Atharvaveda XIX, 8, 1, refers to these nakshatras:

यानि नक्षत्राणि विष्यन्तरिक्षे प्रप्तु भूमौ यानि नगेषु विक्षु । प्रकल्पयंश्रचन्द्रमा यान्येति सर्वाणि ममैतानि शिवानि सम्तु ॥

Benign to me all those mansions to which the moon as she moves on, doth honour—all that are in the sky, the air, the waters. on earth, or mountains, in the heavenly regions.

# Inhabitants of Space

#### THE GALAXIES

Through the largest (200 - inch) reflecting telescope on Mount Palomar in California we can look at space upto 2,00,00,00,000,000 (11 zeroes) light years away. This space is almost uniformly populated with about 26,00,00,000 galaxies These galaxies are about 20,00,00,000 light years away from us. Each galaxy is made up of at least 10,00,00,00,000 stars.

#### Vedic Calculations

Regarding the number of these galaxies which adorn the firmament, we have a calculation in the Shatapatha Brahmana in X, 4, 4:

प्रजापतिं वै प्रजाः मृजमानम् । पाप्मा मृत्युरभिपरिजधान् त तपोऽतप्यत । सहस्र संवसरान् पाप्मानं विजिहासन् ।

362

तस्य तवस्तेवमानस्य एभ्यो लोनगर्तेभ्य । अध्वीनि ज्योतींच्यायन । तद्यानि तानि ज्योतींचि एतानि तानि नक्षणाणि । यावन्त्येतानि नक्षत्राणि तावन्तो लोकगर्ताः । यावन्तो लोभगर्ताः तावन्तः सहस्रसंवत्सरस्य पुहुर्ताः ॥

According to this, the number of stars in our galaxy approximates 1,08,00,000.

#### THE MARUT GROUP OF COSMIC RAYS

These are referred to in the Vedas as shining ones भाजत् ऋष्टय: (Rigveda I, 31, 1) with their chests (fields) shining like gold ६वभ-वक्षस: (Rigveda II, 34, 2).

#### Maruts and Magnetism

The Rigveda refers to the magnetic power of the Maruts by calling them ग्रयोदंद् in I, 88, 5. All electro-magnetism in space is due to these Maruts.

Modern science believes that there is always a magnetic field surrounding a current of electricity. In certain conditions magnetic fields also induce electric currents.

The term, electro-magnetic field, which is responsible for propagation of light waves, radio waves etc. in space, is well known in modern physics.

#### Electro-magnetic Field Created by Maruts

Rigveda I, 87, 4 indicates the electro-magnetic field that defines the direction of the Maruts. The 87th hymn is the Marut hymn and the Maruts have been called ईशान: therein i.e. pointing to the north-east. Rigveda I, 64, 5 calls the Marut, ईशान-कृत.

#### Men-Shaped Maruts

These Maruts possess electricity and therefore, heat. Rigveda I, 45, 14 describes the Maruts as भ्रग्निजिह्न.

It is interesting to note the effect of the heat and light of the solar rays that come in contact with these Maruts, in the cosmic atmosphere. This fact is clearly stated in a hymn of the Rigveda, which is addressed to the Sun. The specific mantra I, 50, 5 holds:

# प्रत्यङ् देवानां विशः प्रत्यङ् ङुदेषि

O Sun, thou goest to the देविवश् i.e. Maruts and thou comest hither, to मानुष (lit. mankind). Now what are these "men" in the atmosphere?

The waves of the electro-magnetic field wherein these man-shaped particles work. A subtle group in the interstellar region is known as the ऋमवः in vedic terminology. Rigveda I, 146, 4 refers to "men in the Sun", ग्राविरेम्यो ग्रमवत् सूर्यो नृन् and again in I, 110, 6, we have श्रन्तिरक्षस्य नृम्यः "for the men living in" the interstellar region. Surely, these "men" are no other than Maruts of the shape of men, with reference to the electro-magnetic field in which they move.

#### The Maruts as Rain-Carriers

The cycle of condensation and evaporation is carried out under the pressure of these Maruts.

The Maruts carry particles of vapour through the interstellar region. Rigveda V, 55, 5 confirms this in an invocation to Maruts, to carry rain upwards from the oceans to the sun.

उदीरयथा मरुतः समुद्रतो यूयं वृष्टि वर्षयथा पुरीविणः।

(The word पुरीषिण: here refers to the special type of Agni particles carried by them.) There is another reference in Rigveda 1, 164, 47, to the same effect.

# THE RIBHAVA-GROUP OF COSMIC RAYS

(港刊) (港刊) Ribhu is a ray of the Sun, which glows intensely.

Yaskacharya confirms this:

ऋभव उरु भान्तीति वा (Nirukta XI, 15). Rigveda I, 110, 4 holds that the Ribhavas are solar rays

ऋभवः सूरचक्षसः

They had no lustre, originally, and were "mortal" as it were; but they became "immortal gods" by becoming a solar medium. As *Rigveda* I, 110, 4 affirms:

मर्तासः सन्तो ग्रमृतत्वमानशुः

The entire sukta 110 of the Rigveda Mandala I relates to ऋभवः ribhus, and their evolution.

Ribhavas are one type of solar ray such as विम्बा and वाज which are frequently mentioned in the Vedas.

#### THE APSARA GROUP OF COSMIC RAYS

The Apsaras, literally translated as nymphs of the sky, are also types of cosmic rays—types of the मरीचयः which we have already discussed. In support of this conclusion Yajurveda XVIII, 38 refers to these Apsaras:

ऋताबाड् ऋतधामाग्निः गन्धर्वस्तस्यौधषयोऽप्सरसो मुदो नाम ।

While commenting on this verse, the Shatapatha Brahmana states:

सूर्यो गन्धर्वः । तस्य मंरीचयोऽप्सरस ग्रायुवो नामः ग्रायुवान-इव हि मरीचयः प्लबन्ते ॥ (IX, 4, 1, 8)

The sun is the Gandharva and his rays are the Apsaras.

#### COSMIC DUST

The dust in space is known as বো: in the vedic connotation. It is a cosmic wind, a constant stream of protons

and electrons. Rigveda X, 121, 5 alludes to this रज: in

#### बो ग्रन्तरिक्षे रजसो विमानः ।

—That Prajapati who created dust in the interstellar region. Rigveda X, 129 speculates on the fact that there was no dust at the beginning of the creation (नासीद्रज:). This dust in the interstellar region is distinguished from the dust on the terrestrial sphere which is called पाथिव रज:. Yajurveda XXXIV, 32 refers to this:

#### श्री रात्रि पायिवरजः

षितुरप्रावि धामिभिः।

Rigveda I, 154, 1 also draws this distinction by referring to earthly dust in

#### कः पाँचिवानि विममे रजांसि ।

#### Coldur of the Cosmic Dust

Rigveda I, 35, 4 mentions a dark coloured dust कृष्णा रजांसि and so in Rigveda I, 35, 9 the phrase is कृष्णेन रजसा.

वीशुरजोऽरुणप्रमिषु वृष्टिम् । इवेते बाह्यणपीडाम् । लोहिते शस्त्रकोपप् नीले शस्त्रभयम् ॥

## Absence of Dust in the Cosmic Rays

Rigveda I, 168, 4 suggests the possibility that the महत: type of the cosmic rays do not carry dust. The mantra refers to ग्ररेणवः महत:

According to modern science, "the space immediately near the sun is free of dust since here the dust of the sun evaporates all solid particles."

#### BOUNDARIES IN SPACE

# The Magnetic Field of these Boundaries

They move in a circular form (छन्द), as Shatapatha Brahmana VIII, 5, 2, 3, certifies दिशो वे परिभू: छन्द:. The

Shatapatha Brahmana further holds that the gods converted these boundaries into ellipses so as to stabilize the sun and the earth etc.

# एतद्वे वेवा इमांल्लोकान् उलां कृत्वा विग्भिरद्वं हन् । विग्भिः पयंतन्वन् ॥ (VI, 5, 2, 11)

Scientifically speaking, this stability is due to the electromagnetic field that these boundaries generate.

And this field extends to include the entire atmosphere. "Although the atmosphere extends, at most, but a few hundred miles upwards, the magnetic field is appreciable upto a distance of 10,000 miles. At 400 miles the magnetic field's intensity is about one eighth that at the surface."

Electro-magnetic density is maximal at the northern boundaries. This fact is stated in the *Brahamana*.

## श्रयंतस्याम् उदीष्यां विशि मूयिष्टं विद्योतते ।

These boundary rays are controlled by other rays called भाष, साध्य, ग्रन्वाध्य and मस्त. The Shatapatha Brahamana affirms this in XIII, 4, 2, 16

मचैते देवाः (म्राशापालाः) म्राप्याः, साध्याः, मन्वाध्याः, मरुबः'।

There are 'mountains' to shield these rays and these 'mountains' are the मस्त's. The Rigveda refers to these in I, 39, 3

वि यायन विननः पृथिक्या वि ब्राशाः पर्वतानाम्

Atharvaveda V, 24, 6 also refers to these 'mountains' called मरुत's

मरुतः पर्वतानामधिपतयः ।

# The Sun and Solar Radiation

WHAT is the sun? The Aditya—the indestructible source of energy.

Such is the sun, the Aditya, the सहस्ररिम:, which the ancient vedic texts investigate together with the solar composition, its hydrogen, approximating the Apah (श्राप:) of the ancient vedic science.

The sun contains Vayu, Apa, and Agni. It is also known as अश्मापृहिन which is its primary content.

What is this ऋ भापृश्चि: ? Rigveda V, 47, 3 situates it in mid-heaven.

## cf. मध्ये दिवः निहितः पृक्तिनरक्ष्मा वि चक्रमे रजसस्पात्यन्तौ ॥

This ग्रन्मापृहिन: matter is responsible for the sun. The Shatapatha Brahmana refers to it as containing विद्युत् electricity. मध्ये दिन्योनिहित पृहिनरङ्गा. This substance, as its name implies, generates the prismatic colours that we know as VIBGYOR.

The Shatapatha Brahmana confirms this:

## पृक्षिनभवित । रिक्मिभिहि मण्डलं पृक्षिनः ।।

The Prajapati said "rays" and with this word, were the rays created in the sun, which is called रिश्म: समूह (collection of beams).

The following references from the Vedas deal with the solar constituent of ब्राप:

(i) Yajurveda XIII, 30 clearly refers to this:

ग्रपो गम्भन्तसीद मा त्वा सूर्योऽभिताप्सीत्।

The Shatapatha Brahmana comments

एतद् ह म्रपां गम्भिष्ठं एतत् तपति । (VII, 5, 1, 8)

Certainly, the sun is the densest seat of the heavenly apah.

(ii) The core of the sun is filled with आप:. It is its vital strength for heat and light. The Aitareya Brahmana confirms it in IV, 20:

एष (म्रादित्यः) वा म्रब्जा म्रद्म्यो वा एष प्रातरुदेति म्रपः सायं प्रविशति ।।

The sun is virtually Apah and Apah is the sun. There is no distinction between the two. Says Shatapatha Brahmana in X, 6, 5, 2

#### म्रापो वा ऽ र्कः

This original stage was one of great instability. Worlds oscillated forward and backward till they were stabilized by the action of the boundaries and by Vayu.

#### Stabilization of the Worlds

Rigveda II, 12, 2 clearly speaks of this condition.

यः पृथिवीं व्यथमानामदृंहद् यः पर्वतान् प्रकुपितां ग्ररम्णात् । यो ग्रन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात् स जनास इन्द्रः ।।

"He who fixed fast and firm the earth that staggered and set at rest the agitated mountains. Who measured out of the air's wide middle region and gave the heaven support, He men, is Indra."

This is a graphic description of staggering instability in the world's earliest stages and how it was eventually ordered by Indra, *elctro-magnetic waves*, in its later stages.

(d) We find the same thought again in Rigveda X, 149, 1

सिवता यन्त्रैः पृथिवीमरम्णाद् प्रसकम्भने सिवता द्यामद् हत् ।।

(Savita fixed the earth with bands to bind it, and made heaven steadfast where no prop supported.)

(e) And this is emphasized in Rigveda VII, 99, 3

ध्यस्तम्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थपृथिवीमभितो मयूर्लैः।

Both these worlds, Visnu, hast thou stayed asunder and firmly fixed the earth with pegs around it.

(f) Again we have the following texts to support the above view:

महीं चिव् द्यामातनोत् सूयण चास्कम्भ चित् कम्भनेन स्कभीयान । (Rigveda X, 111, 5) यस्तस्तम्भ सहसा वि जमो प्रन्तान् बृहस्पतिः त्रिषधस्यो रवेण । (Rigveda IV, 50, 1) हिंबषो गृहीताद् इमे लोका उदवेपन्त तान् देवा एतेन यजुषा प्रदृहन् । (Maitreya Samhita IV, 1, 5)

(g) In the process of stabilization, these worlds arranged themselves from below upwards and on the other side, from above downwards. This is what *Tandya Brahmana* VII, 10, 5 holds,

इतो वा इमे लोका उर्घ्वाः कल्पमाना यन्ति ग्रमुतोऽर्वाञ्चः कल्पमाना ग्रायन्ति ।

(h) Rigveda III, 54, 6 takes the same view of the process : नाना चकाते सदनं यथा वे: समानेन कतुना संविदाने ।

The Atomic Nuclei of Contemporary Physics

"ALL light, no matter whether from space, from an electric bulb, or from a glow worm, is emitted by atoms or by the even smaller electrons."

And "even cosmic radiation which rains down on us from outer space with the velocity of light (1,86,000 miles per second) appears to have a similar composition of atomic nuclei."

These atomic nuclei, in vedic terminology, are the रङ्मय:. The sun, the moon, the maruts, vayu, nakshatras etc.—all these have the atomic nuclei which radiate light; and it is only on account of the balance of radiation that the solar atmosphere is stable.

मासा रक्ष्मयः । रक्ष्मयो मरुतः । तरसाव।दित्यो धृतः ।। (Jaimini Brahmana I, 137)

These atomic nuclei are responsible for several physical processes on the sun. "Electrons and protons fly about freely and when they rise upto the solar surface where the temperature is much lower, they are recaptured by the protons there. During this process, heat is liberated just as it is during the condensation of water in air.

This gives rise to granular convection currents with a constantly changing field of contiguous whirlwinds. The wind velocities here are well over a thousand miles per hour, while in our own atmosphere, even during the worst hurricanes, they rarely exceed 200 miles an hour."

These atomic nuclei constitute the moon, also the maruts and the vatas that pervade the atmosphere. The technical vedic term for the rays of the maruts, is अभीशव:. A reference to this lies in Rigveda I, 38, 12:

स्थिरा वः सन्तु नेमयो रया ग्रश्वास एवाम् । सुसंस्कृती ग्रभीशवः ॥

and similarly in Rigveda V, 61, 2, addressed to maruts:

क्य वो ऽश्वाः क्वा ऽभीशवः कथं शेक कथा यय ।

Of all these radiations, those of the sun are the brightest and the purest. Yajurveda II, 26 confirms this:

# स्वयंमूरिस भेष्ठो रहिम:।

#### The Heat-Wa Nuclei

The heat-wave nuclei are the धर्मसर्जना rays and they are 300 in number. These are also called शुक्ला, शुक्रा, कुह्का:, ककुम:, गाव:, विश्वभृत: or गाव:.

Rigveda IX, 97, 35 is clear in its reference सोमं गावो घेनवो बावशानाः।

and Nirukta XIV, 85, commenting on this, translates the word गाव: as solar rays. This type of solar rays give nourishment to the whole universe, just as गौ: 'the cow' gives nourishment to all that exists on earth.

As Shatapatha Brahmana III, 9, 2, 14 affirms: गौर्वा इद सर्व विमति. The entire heat of the sun is due to this group of rays called घमंसजेना and it is only to this type that Rigveda I, 154, 6 refers in यत्र गांवो भूरिश्व झा अयास: The word गोमातर: is also used in the Vedas, and this is synonymous with the पृश्विमातर: the rays of variegated colour. For instance, Rigveda I, 85, 3 states:

गोमातरो यच्छुभयन्ते म्रञ्जिभः।

and Rigveda I, 85, 2 holds:

ग्रधिश्रियो दिधरे पृश्तिमातरः।

### Seven Principal Rays of the Sun

There are seven principal rays of the sun which are the most excellent of the 1000 rays of the sun. These seven rays are called सप्तऋषय: and of these rays are born all the planets. This is what Vayu Purana LX, 99 says:

से रिक्ससहस्रं यत् पराङ्मया समुदाहृतम् । तेषां श्रेष्ठाः पुनः सप्त रक्षमयो ग्रहयोनयः ॥

#### They are

- (1) मुपुमंण:
- (2) हरिकेश: This name is mentioned, with reference to the sun in Rigveda X, 139, 1 मूर्यरिश्मर्यहरिकेश:
- (3) विश्वकर्मा The Kaushitaki Brahmana makes a mention of this in V, 5 ग्रसौ वै विश्वकर्मा योसौ तपति
- (4) विश्वश्रवा: In Shatapatha Brahmana the name is given as विश्वव्यचा
- (5) संपद्वमु: or संयद्वमु: according to Shatapatha Brahmana
- (6) ग्रवीवमु: or ग्रवीग्वमु: in another text
- '(7) स्वराट्र

#### Other Important Rays of the Sun

Apart from the seven primary solar rays, there are other important and effective solar rays each with its own particular colour and intensity as mentioned in the vedic literature. To omit a passing reference to them in this treatise would be to leave incomplete the vedic literature on the sun.

श्रङ्गिरस rays : Jaimini Brahmana 11, 366 refers to these : तद् ये ह वा एत भ्रादित्यस्योदञ्चो रश्मयस्त भ्रादित्याः। ये दक्षिणास्तेऽङ्गिरसः।।

Those whose electro-magnetic field is 'irected rorthward are called the ग्रादित्य rays, and those directed southward are called the ग्राङ्गिरस. The distinction lies in the direction of their field.

म्रादित्य rays are also called गाव: and गावो वा म्रादित्या: is the text of the Aitareya Brahmana which describes them as snake-like सप्यों वा म्रादित्या:.

It is interesting to note in this connection a text of the Yajurveda (XIII, 8), in which the snake-like field of such rays is mentioned. The text runs thus:

ये वा ग्रमी रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रिमषु ये ग्रम्स वदांसि चिकरे तेम्यः सर्पेम्यो नमः ॥ (We bow to those vital rays of the sun, in the form of snakes,...)

हसाः A reference to this group of solar rays which move in a magnetic field of the form of हंस, is found in the Rigvedic text:

हंसः शुचिषद् वसुरन्तरिक्षसद्धोता वैदिषदितियर्दु रोणसत् ॥ (IV, 40, 5)

On this, Yaskacharya comments:

हंसा सूर्यरक्मयः (Nirukta XIV, 31)

On the text of Yajurveda XII, 14

हंसः शुचिषद् वसुरन्तरिक्षसद्धोता।

Shatapatha Brahmana VI, 7, 3, 11 has this clarification:

ग्रसौ वा ऽ ग्रादित्यो हंस: शुचिषत्।।

ऋमवः Yaskacharya refers to this group in Nirukta XI, 16, thus: आदित्यरक्मयो ऽपि ऋमव उच्यन्ते. Sayana also in his commentary on the text of Tandya Brahmana XIV, 2, 5, translates ऋमव as referring to solar rays.

सुपर्णाः These rays are mentioned in the Rigvedic text X, 73, 11 वयः सुपर्ण उप सेदुरिन्द्रम् and Nirukta IV, 3 comments on this: सुपतना ब्रादित्यरक्षयः. The same group of rays is mentioned in another text of Rigveda I, 105, 11 सुपर्ण एत ब्रासते मध्य ब्रारोधने दिवः ॥

हरित: We have a mention of this group in Rigveda I, 115, 4, which is an invocation to the sun

यदेदयुक्त हरितः सधस्था— दौद्रात्रो वासस्तनुते सिमस्मे ॥

and Yaskacharya clarifies in Nirukta IV, 11 that these हरित: are the solar rays. (हरित:) हरणान् ग्रादित्यरङ्मीन्. The colour of these rays is blue as Skandasvami, the great vedic commentator confirms, in reference to the Rigvedic text I, 50, 8 सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य as follows:



हरित्-शब्दो हरित-शब्दपर्यायः। नीलवर्णवचनः।।

# The Vedic Nakshatras and the Luni-Solar Concept of Time

#### The Nakshatras

यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे ब्रप्सु भूमी यानि नगेध दिक्ष । प्रकल्पयंश्चन्द्रमा यान्येति सर्वाणि ममेतानि शिवानि सन्तु'॥ श्रष्टंटाविशानि शियानि शग्मानि सह योगं भजन्तु मे। योगं प्रपद्ये क्षेमंच क्षेमं प्रपद्ये योगं च नमोऽहोरात्राम्यामस्तु ।। (Atharvaveda XIX, 8, 2)

(Atharvaveda XIX, 8, 1)

- (1) 'Benign to me be all those Lunar Mansions to which the Moon as she moves on, doth honour—all that are in the sky, the air, the waters, on earth, on mountains, in the heavenly regions.'
- (2) 'Propitious, mighty, let the eight and twenty together deal me out my share of profit—profit and wealth be mine, and wealth and profit! To Day and Night be adoration rendered!'

#### Names of Nakshatras as mentioned in the Vedas

सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः शमाद्री। पुनवंसु सुन्ता चार पुष्यो भानुराश्लेषा श्रयनं मघा मे ॥ पुष्यं पूर्वाफल्गुन्यौ चात्र हस्तादिखत्रा शिवा स्वाति सुखो मे ग्रस्तु। राधे विशासे सहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्ट मुलम ॥

(Atharvaveda XIX, 7, 2)

(Atharvaveda XIX, 7, 3)



Mockerji IFS (Retd) Collection Jammy Plants, increasing physical strength, full of juice, ever growing, fresh and new, sure, healing, bearing a thousand names, let them be all collected here. (Atharva.8.7.8) CC-O. Nanaji Deshrijukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko भन्नं पूर्वा रासतां मे भ्रषाढा

ऊर्ज देव्युत्तरा भ्रा वहन्तु ।

श्रमिजिन्मे रासतां पुण्यमेव

श्रवणः श्रविष्ठाः कुर्वतां सुपुष्टिम् ।। (Atharvaveda XIX, 7, 4)

श्रा मे महच्छतभिषग् धरीय

श्रा मे द्वया प्रोष्ठपदा सुशमं ।

श्रा रेवती चाश्चयुजौ भगं म

श्रा मे र्रांय भरण्य श्रा वहन्तु ।। (Atharvaveda XIX, 7, 5)

'The brilliant lights shining in heaven together, which through the world glide on with rapid motion. And days and firmament with songs, I worship, seeking the twentyeight fold for its favour.'

- 1. Krittika, Rohini, be swift to hear me! Let Mrigasiras bless me, help me Ardra! Punarvasu and Sunrita, fair Pushya, the Sun, Asleshas, Magha, lead me onward.
- 2. May bliss be Svati and benign Chitra, Purva Phalguni and Hasta-Radhas, Visakhas, gracious Anuradha, Jyeshtha and happy starred uninjured Mula.
- 3. Food shall the Purvashadas grant me; let those that follow bring me strength and vigour. With virtuous merit, Abhijit endow me! Sravana and Sravishthas make me prosper.
- 4. Satabhishak afford me ample freedom and both the Proshthapadas guard me safely. Revati and the Asvayujas bring me luck and the Bharanis abundant riches!

An asterism (nakshatra), as a division of the zodiac, brings out a relation between the sun and the moon and has its basis in the luni solar concept of time.

# The Twelve Signs in Astrology

Whatever be the nature and background of planetary symbology, Astrology, the science of stars, derived from the

Greek root, Astron, meaning 'a star,' hinges round the twelve signs of the zodiac, which the Atharvaveda refers to in the following mantra:

द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नम्यानि क उन्तिच्चकेत। तत्राहतास्त्रीणि शतानि शंकवः षष्टिश्च खीला ग्रविचाचला ये।।

(Atharvaveda X, 8, 4)

"One is the wheel, the tyres are twelve in number, the naves are three. What man has understood it? Three hundred spokes have thereupon been hammered and sixty pins set firmly in their places."

These twelve signs have been thus named and symbolised:

| Aries       |     | Ram      |     | मेष           |
|-------------|-----|----------|-----|---------------|
| Taurus      |     | Bull     |     | वृष           |
| Gemini      |     | Twins    | ••• |               |
| Cancer      |     | Crab     | ••• | मिथुन<br>कर्क |
| Leo         |     | Lion     | ••• | सिंह          |
| Virgo       |     | Virgin   | ••• | कन्या         |
| Libra       |     | Balance  |     | तुला          |
| Scorpio     |     | Scorpion |     | वृश्चिक       |
| Sagittarius |     | Archer   | ••• | धनु           |
| Capricorn   |     | Goat     |     | मकर           |
| Aquarius    |     | Waterman |     | कुम्म         |
| Pisces      | ••• | Fishes   |     | मीन           |
|             |     |          |     |               |

These twelve signs, like the twelve tyres of the Wheel of Time, were regarded as glyphs of a universal language, common to seekers of truth, irrespective of caste, creed, and colour and they were the twelve gates of another world, whose beauty and splendour caused the physical realm to appear as a candle in the sunlight. It is for this reason that astrology was regarded as a "divine science", through whose zodiacal symbolism, the spiritual evolution of the whole human race is interpreted.

The zodiac is comparable to a board in which the nakshatras form the strings; sun, the regulator, gives it vitality and sustenance, and moon which harps on the strings of the zodiac while passing along the 28 nakshatras, produces vibratory currents in creation, which affect humanity at large. References to the moon's phases may be seen in Rigveda (X, 85, 19) and Yajurveda (XVIII, 40)

We have several references to the year and the division of time, to the additional month, to the twelve days and twelve nights. The *mantras* are quoted below in original.

संवत्सरोऽसि परिवत्सरोसीदव्यसरोऽसीद्वत्सरोऽसि वत्सरोऽसि । उषसस्ते कल्पन्तामहोरात्रास्ते कल्पन्तामद्वंमासास्ते कल्पन्तामृतवस्ते कल्पन्ताण्धे संवत्सरस्ते कल्पताम् । . . . (Yajurveda, XXVII, 45)

"Thou art Samvatsara; thou art Parivatsara; thou art Idavatsara; thou art Vatsara. Prosper thy Dawns! Prosper thy Days-and-Nights! Prosper thy Half—months, Months, Seasons and Years!"

Additional Month Mentioned

# ग्रहोरात्रेविमितं त्रिशदङ्गः त्रयोदशं मास यो निर्मिमीते ।।

(Atharvaveda XIII, 3, 8)

"He who metes out the thirteenth month, constructed with days and nights, containing thirty members. This God, etc."

# The Planets and Comets

PLANET literally means "wanderer" in Greek, and the planets are so named, in contrast to the fixed stars, because, they travel across the sky, from asterism to asterism following closely the path of the sun, called the ecliptic.



Jammu Jammu

#### The Comets

The comets are also members of the solar system. In previous ages they were regarded as inauspicious and were held responsible for famine and pestilence. However, they do not look so very startling, today.

According to physical analysis, "they usually look like round clouds with a somewhat brighter centre. In contradistinction to planets, comets revolve round the sun in ellipses with high eccentricities. Their periods range between a few years and a few thousand years, and the total number of comets in the solar system is thought to be greater than a thousand. As a comet approaches the sun, its nucleus consisting of an immense number of small particles, is heated by the sun's rays and begins to exude gases (mainly hydrocarbons). The moment these gases leave the nucleus, they are acted upon by a strong force that drives them away from the sun—hence the notorious tail which generally points away from the sun."

The tails of the comets are formed by gases that are driven away by intense solar radiation.

#### The Vedic Reference to Comets

There is a reference to the comet (धूमकेतु:) in Rigveda V, 11, 3, which is addressed to the श्रुचि: rays of the sun:

ग्रसंमृष्टो जायसे मात्रोः शुचिः मन्द्रः कवि रुदतिष्ठो विवस्यतः । घृतेन त्वावर्षयन्नऽन माहृत घूमस्ते केतुरभर्बादृवि चितः ॥

Pure, unadorned, from thy two mothers art thou born, thou Comet from Vivasvan as a charming sage. With oil they strengthened thee, O Agni, (Shuchi) worshipped God, thy banner was the smoke that mounted to the sky (i.e. thy smoke became the comet).



# The Earth

THE EARTH is a planet. It is the largest of the four inner planets. It rotates on its axis once a day and revolves round the sun in 365.256 days, which period is known as a sidereal year. Its axis of rotation is inclined to the plane of its orbit by an angle of  $66\frac{1}{2}^{\circ}$ . The earth, in the course of its motion, turns towards the sun periodically, in its northern and southern hemispheres, and this fact causes the change of seasons.

A vedic sage has posed the question of origin in Rigveda I, 185, 1:

कतरा पूर्वा कतरा परायोः कथा जाते कवयः को वि वेव। विद्यं त्मना विभृतो यद्ध नाम वि वर्तेते ग्रहनी चिक्रयेव।।

(Which of these is elder? Which latter? How were they born? Who knoweth it, ye sages?)

Yajurveda XXXVII, 4, however, indicates certainly that earth was born first in the cosmic creation.

देक्यो वस्रयो मूतस्य प्रथमखा।

On this verse, Shatapatha Brahmana XIV, 1, 2, 10 comments:

इयं वं पृथियो मृतस्य प्रवस्ता।

The same Brahmana, further, holds very clearly, that of all the regions, the region of earth was created first.

इयमु पृथिवी वा एवां लोकानां प्रवमाऽसूज्यत । (VI, 5, 3, 1)

The chapter of Genesis in the Bible holds the same view.

The Interior of the Earth

The interior of the earth is extremely hot. Shatapatha Brahmana: XIV, 9, 4, 21 mentions this by calling it मन्निगर्मा पृथिवी।

Yajurveda XI, 57 makes this explicit:

# माता पुत्रं यथोपस्ये साम्निं विमर्तुं वर्ग चा।

(The earth holds fire just as the mother holds the child.) Commenting on this, Yajnavalkya writes: यया माता पुत्रमुपस्थे बिभृयादेवमग्नि गर्मे विमित्त्विति । (Shatapatha Brahmana VI, 5, 1, 11)

According to scientific researches, "the study of the earth's interior indicates that most of its body is still in a molten state and that the solid ground of which we speak so casually, is actually only a comparatively thin sheet floating on the surface of the molten magma."

#### Rotundity of the Earth

That the earth is round is supported by numerous statements in the vedic literature. Shatapatha Brahmana VII, 1, 1, 37 holds:

परिमण्डल उ वा भ्रयं (पृथिबी) लोकः।

This earth is round in shape.

In the Kathaka Brahmana, the same truth is expressed:

## मण्डलो ह्यं लोकः

Jaimini Brahmana I, 257 states this fact quite emphatically though in a metaphorical way—not only the earth, but the sun, moon and other planets are all spherical in form.

#### Earth as a Magnet

The earth, as discovered by Newton, has a powerful gravitational field.

A verse in Rigveda VII, 15, 14 points in this direction. It holds that the entire earth contains magnetic filings in the interior.

The earth, herein, is called धायसी, containing iron filings which have assumed magnetic properties under the influence of the Maruts.

Aitareya Brahmana I, 23 holds

ते (ग्रसुरा) वा ग्रयस्मयीम् एवमां पृथिवीम् श्रकुर्वन् ।

Mark the word ग्रयस्मयीम्=लोहयुक्ताम्=magnetic



The Kaushitaki Brahmana holds the same view:

(ग्रसुराः) ग्रयस्मयों पुरीं ग्रस्मिन् ग्रकुर्वन् । (VIII, 8)

The Taittiriya Brahmana also has the same thing to state:

ग्रस्य वं (मूः) लोकस्य रूपम्

भ्रयस्मय्य: सुच्य: । (III, 9, 6, 5)

The word श्रयस्मय्यः सूच्यः corresponds to iron filings.

#### The Vedic View

The vedic scientist seems to have tackled the problem in a different manner. From the vedic standpoint, one thing is clear, that the temperature of the earth's interior, at which the modern science has arrived, is speculative. In fact there is some subtle co-relation between the heat waves in the interior of the earth and the working of the electro-magnetic waves of the Maruts in the firmament, which seems to be responsible for terrestrial magnetism.

This problem needs further research.

# Copernican Theory and Vedic View

In the Yajurveda, Chapter III, we have a verse to show that this earth moves round the sun.

भायं गौः पृश्चितरकमीदसदन् मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्तस्वः ॥

(Yajurveda III, 6)

"The earth with all its waters revolves round the sun."

"the Earth revolves in space, it revolves with its mother, Water, in its orbit. It moves round its father, the Sun."

water is the mother of Earth as Earth is produced by the mixture of the particles of water with its own particles and remains pregnant with water. The Sun is the father of the Earth as from the Sun, it derives all light and sustenance."

पृश्तिः =Spotted Bull=The Sun. मातर =The Mother=The Earth. पितर =The Father=The Sky,

Long before Copernicus could say anything about his helio-centric system of astronomy, in his famous Revolutions of the Heavenly Bodies, the truth about the revolution of the earth round the sun, was known to the vedic seers.

# The Origin, History, and Theory of Indian Medicine

The longevity of man's life up to hundred years जिजीविषेत् शतं समा:—(Yajurveda XL, 2) or even more, जीवेम शरद; शतम्-भूयश्र शरद: शतात् can be maintained according to vedic teachings.

And how that span of life can be attained, is given in the Ayurveda, the science of life, with all its therapeutical hints and prescriptions given in the *Atharvaveda* (in a nucleus form). The extent and object of introducing medical knowledge, therefore, in the *Atharvaveda* is abundantly clear.

The starting point of this tradition is the intuitive insight "realized through an introverted awareness of the elements and laws that constitute the fact of life and the characteristics of living beings, the interrelation of the many and various data of the life-process"

को बबर्श प्रथमं जायमानं अस्यन्वन्तं यदनस्था विभाति । मूम्या असुर मुगात्मा क्व स्वित् को विद्वासमुपगात् प्रब्दुकेतत् ॥

(Rigveda I, 164,4)

"Who beheld life, when it first arose?-Life that formless

385

in itself, fills all forms. From earth are fashioned blood and breath but whence the spirit that informs these? Who has gone to the ultimate Knower of all things to put the question?"

Yet, the empirical link of ideas, with vigilant observation

followed widening experience.

Un the Atharvaveda we have a mention of the animals and birds from whom the use of healing herbs and drugs could be learnt.

वराहो वेद वौरुधं नकुलो वेद भेषजीम् सर्पा गन्धवा या विदुस्ता ग्रस्मा ग्रवसे हुवे।

(Atharvaveda VIII, 7, 23)

"The boar knows the plant, the mongoose knows the remedial herb. What the serpents, the gandharvas know, those I call to aid."

And in the Atharvaveda VIII, 7, 24, याः सुपर्णां म्राङ्गरसीरिश्व या रचटो विदुः वयांसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वे पत्रिणः मृगा या विदुरोषघीस्ता मृगा मवसे हुवे।।

"The herbs of the angirasas that the eagles know, the heavenly ones that the Raghatas know, those that the birds, and the swans know, and what all the winged ones know, these herbs that the wild beasts know—I call them to aid." Again,

यावतीनामोषधीनां गावः

प्राइनन्तिऽध्न्या यावतींनामजावयः

तावतीस्तुम्यमोषषीः शर्म यच्छन्त्वामृताः ॥

(Atharvaveda VIII, 7, 25)

"Of how many herbs, the inviolable kine partake, of how many the goats and sheep, lef so many herbs, being brought, and extend protection to thee."

It is in such associations, that we find the origin of rational medicine, of the healing art, with a fourfold classification of vedic therapy which is alluded to in the Atharvaveda XI, 4, 16.

Four kinds of remedies are considered to protect life:

- (1) The drugs of the Angirasas (Juices of plants and herbs)
- (2) The drugs of the Atharvans (a part of the mantratherapy.)
- (3) The divine drugs in the form of prayers and mental yoga
- (4) The drugs of human artifice and contrivance.

The Atharvaveda mentions turmeric (हल्दी) and yellowbirds into which jaundice is induced so as to relieve the human patient of that disease. उरो मत्वा क्षतं लाक्षां पयसा मघुसंयुताम् सद्य एव पिबेज्बीणें पयसा उद्यात् सशर्करम्।

In the domain of surgery, it is true that the knowledge of instruments and the operations performed by old Indian physicians has become dim with the passage of time, but there are strange similarities still observable in the names of the some of the surgical instruments used now. For example, सिंह मुख and मकरमुख स्वस्तिक 's' are the prototypes of Lion and the Crocodile forceps of the modern physicians.

यदान्त्रेषु गवीन्योर्यद्वरताविध संश्रितम् एवा तेमूत्रं मुच्यतां विह्वालिति सर्वकम् प्रते भिनद्मि मेहनं वर्त्रवेशिन्तिग्राइव एवा ते मूत्रं मुच्यतां विह्वालितिसर्वकम ॥

(Atharvaveda I, 3, 6, 7, et. seq.)

Here we have a mention of a certain tubular instrument to relieve the retention of urine and modern surgery continues to employ the catheter and tubal instruments for the dilation of urethral system.

The Injection of solutions was popular in vedic times. The Sanskrit word for injection is अन्तःक्षेप or सूचीवेध We have a reference to this in *Rigveda* X, 97, 12

यस्यौषधीः प्रसर्पथाङ्ग मङ्ग परुष्परः । ततो यक्ष्मं वि वाधध्व उपो मध्यमशीरिव ॥

The word प्रसर्गेस (penetrates) is thus derived : प्रविश्य ग्रन्त: शिरामुसे व्याप्नोषि referring to the needle entering the body and spreading the medicine.

#### Who is the Greatest Physician?

The greatest physician recognised in the vedas is God.

## उन्नो बीरा वर्षम भेवकेभिभिवक्तनं त्या भिवका श्रुकोनि ।।

Brahma is the physician.

(Rigveda II, 33, 4)

Do thou with strengthening balms incite our heroes; I hear thee famed as best of all physicians.

The Yajurveda XVI, 5, also states the same thing.

## प्रध्यवोजदिवक्ता प्रयमी दैग्यो भिक्क ।

The Advocate, the first Divine Physician, hath defended us.

The Ashvini Kumars are considered to be the physicians of the gods. As we read in the Aitareya Brahmana I, 18.

#### प्रक्रियती देवानां शिवजी

and there is a prayer in Rigveda. VIII. 18, 8, to these physicians to protect us.

# उत त्या वैभ्या भिषका शंनः करतो प्रश्विना युगुवातामितो

रपो मप स्त्रिषः ॥

And may Ashvins, the divine pair of physicians, send us health. May they remove iniquity and chase our foes.

About the surgical and therapeutic skill of the Ashvin viewins, the physicians of the gods, it is stated that they worked miracles, they could replace the head of a man with that of a horse.

The Atharvaveda V. 29, 1 recites the qualifications of a good physician as

- (I) one who knows the preparation of medicines भषजस्य कर्ता,
  - (2) one who can understand diagnosis and prescribe the remedy readily ऋषमाणं अभेवेत्ति

It is such a physician who is expert in all ways, has good contacts with specialists and cures the ailment in its entirety.

विश्वेभिः देवैः संविदानः ग्रस्य परिधिः पताति ॥

(Atharvaveda V. 29, 2)

A physician has, by virtue of his medicines, the power to increase the longevity of a person who is क्षिताय : i.e. debilitated by age.

यवि क्षितायुँयवि वा परेतो यवि भृत्योरन्तिकं नीत एक तमा हरामि निऋं तेरुपस्थावस्थार्षमेनं शतशारवाय ।।

(Atharvaveda III, 2, 2)

"Though his days are ended, though he is almost departed, though very near death already, I bring him out of destruction's lap, and save him for life, to last a hundred autumns, and so with the person who is nearing death."

Such was the demand laid on the vedic physician.

# Atharvaveda as a Monument of Indian Medicine

The Atharvaveda consists of twenty sections called Kandas and has come to us in nine recensions. Two recensions are extant: the शौनकेय; (which is the only popular recension) and the पैप्पलाद: also known as the Kashmiri recension. The 18th kanda is not found in the पैप्पलाद शासा and is, therefore believed to be of a later date. It is also believed that the 20th kanda is complétely borrowed from the Rigveda.

The kandas 19 and 20 are ignored in the प्रातिशास्य of the Atharvaveda. Of the nine recensions of the Atharvaveda, seven have been lost.

114 hymns in this veda are devoted to medical subjects, in which some of the outstanding topics like fever, consumption, various wounds, leprosy and poisoning are mentioned.



It is on these foundations that the later sages made researches in Ayurveda, with its eight branches and three fundamentals.

The eight branches of this science, as taught and practised in ancient India, are:

- (1) Medical therapy,
- (2) The science of the diseases of the eye, ear, nose, throat i.e. of supra-clavicular parts.
- (3) Surgery शल्यापहर्त कं
- (4) Toxicology विषगदवैरोधिकप्रशमनम्
- (5) Psycho-therapy भूत विद्या
- (6) Pediatrics कौमारभृत्यकम
- (7) Rejuvenation रसायनम्
- (8) Virilification वाजीकरणम्

Sushruta observes that a doctor of medicine should not only be well read but equipped with versatile understanding if he wishes to arrive at the correct diagnosis.

एकं शास्त्रमधीयानी न विद्याच्छास्त्रनिश्चर्यम्

तस्माद बहश्रतः शास्त्रं विजानीयात चिकित्सक ।।

#### Hydropathy in the Vedas

The Atharvaveda VI, 7, and VI, 57, are full of references to diseases which are curable through the various uses of water and vaporisation.

शं चनो ममश्चनो मा चनः कि चनाममत् क्षमा रपो विश्वं नो प्रस्तु मेषजं सर्वं नो प्रस्तु मेषजम् ॥

(Atharvaveda, VI, 57, 3)

"Let it be health and joy to us. Let nothing vex or injure us. Let water be the universal medicine—Let all to us be balm".

The Atharvaveda I,4, I,5 and I,6 have copious references to water therapy, declaring the efficacy of water in so many words.

शिवतमः रसः

मपो मयोभुवः

भप्सु भमृतम्

(I,5,2) water is the 'Essence'

(I,5,1) water is beneficial.

(I,4,4) water contains nectar.

ग्रप्सु भेषजम् ग्रप्सु विशवानी भेषजानि

(I,4,4) water is medicinal.

(1,6,2) water contains all medicinal properties.

- (i) The Rigveda 1, 23, 9 says: मप्त्वन्तरमृतमप्सु भेषजम् and again in Rigveda 1,23,20, we have,
  - (ii) अप्सु मे सोमो अववीत् अन्तविश्वानि मेवजा ।

"Within the waters, Soma thus hath told me dwell all balms".

(iii) ग्रापः पृणीत मेषजम्

O waters, teem with medicine to keep my body safe from harm; and

(iv) आप: पृणीत मेवजं वरूपं तन्त्रे मम (Rigveda I, 23, 21) Water destroys the diseases of the internal organs.

(Rigveda VII, 49, 2)

(v) या: शुचयः पावकास्ता श्रापो देवीरिह मामवन्तु

Bright, purifying, let those water goddeses, protect me.

(vi) श्रयक्ष्मा श्रनमीवा: नाश्रगसः

(Yajurveda IV, 12.

May the water, that we have drunk, become auspicious, make us free from all sin and malady and sickness.

(vii) Atharvaveda XIX, 2, 8 is full of references to the healing power of water.

शंत ग्रापो हैमवतीः शमु ते सन्तूतस्याः

शंते सनिष्यदा ग्रापः शमु ते सन्तु वर्ष्याः (Atharvaveda XIX, 2, 1)

Blest be the streams from hills of snow, sweet be the spring waters into thee. Sweet be the swift running waters, sweet to thee be rain-water.

(viii) Rain and the water from waterfalls has electric power in it that makes the body elastic like that of a horse.

श्रपामह दिव्यानामपां स्त्रोतस्यानाम्

ग्रपामह प्रणेजनेऽश्वा भवय वाजिनः ।। (Atharvaveda XIX. 2, 4)

The different kinds of water are distinguished in the Atharvaveda



Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu The waters are the sovereign remedy, herbs possess divine efficacy.

(Atharva 8.7.3) CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotti Gyaan Kosha (i) देवी: ग्राप: (I, 4, 3) Water received from clouds.

(ii) वार्षकी: ग्राप: (I, 6, 4) Rainy water. (iii) सिध: (I, 4, 3) Sea water.

(iv) ग्रन्त्याः ग्रापः (I, 6, 4) Water obtained in watery regions.

(v) धन्वन्या: ग्राप: (I, 6, 4) Water obtained in desert or regions of scanty rains.

(vi) खनित्रिमा: ग्राप: (I, 6, 4) Water obtained from wells which are sunk.

The Atharvaveda XIX, 2 gives a composite list in terms of usage

(vii) हैमवती Water from mountains.

(viii) ग्रत्स्या: Fountain water.

(ix) सनिष्यदा; Water from streams and canals which flow throughout the year.

(x) वप्यो: Rainy water.

(xi) धन्वन्याःWater in desert area(xii) क्रम्भेभिरामृताःWater stored in pitchers.

The Atharvaveda IV, 17, 1 describes how to increase the potency in medicine by a 1000 times.

# ईशानां त्वा भेषजानामुज्जेष ग्रा रभामहे चक्रे सहस्रवीर्या सर्वस्मा ग्रोषधे त्वा ।। (Atharvaveda IV, 17, 1)

"We seize and hold thee, Conquering One, the queen of medicines that heals. Plant, I have endowed thee with a thousand powers for every man."

#### Chromopathy in the Vedas

References to treatment of diseases of heart, kidney, liver etc., by means of sun's rays are found in *Atharvaveda* I, 22 and in *Atharvaveda* VI, 83.

(a) In Athan weda IX, 8, it is mentioned that the rays of the sun absc o the toxic elements of the body which explains its effectiveness in curing disease.

शीर्षिक्तं शीर्षांमयं कर्णशूलं विलोहितम् . (Atharvaveda IX, 8, 1)

- (b) Sunlight kills germs.
- (i) उत् पुरस्तात्सूर्य एति विश्वदृष्टो भ्रदृष्टहा (Rigveda I, 191, 8) Slayer of things unseen, the sun, beheld of all, rises.
- (ii) उद्यन्नादित्यः किमीन् हन्तु (Atharvaveda II, 32, 1) Uprising, let the sun destroy the worms.
- (iii) ये सूर्यं न तितिक्षन्त (Atharvaveda VIII, 6, 12) These worms cannot bear the sun.

(iv) हद्रोगं मम सूर्यं हरिमाणं च नाशय (Rigreda I, 50, 11)
Sunlight is efficacious regarding heart-disease and jaundice.

The restful harmony which the sun's rays produce through the combination of colours was recognized by the vedic seers and the *Atharvaveda* presents in a nucleus form, this aspect of chromopathy.

### Fever Therapy in the Vedas

The Atharvaveda V, 22, mentions fevers and their cure.

- (a) There are three types mentioned.
  - (i) सदहिन: that which occurs daily.
  - (ii) तृतीयक: that which occurs every third day.
  - (iii) वित्तीयक: that which occurs on the fourth day.

# तृतीयकं वितृतीयं सदन्दिमुत शारदम् तक्मानं शीतं रूरं ग्रेंध्मं नाशय वार्षिकम् ॥ (Atharvaveda V, 22, 13)

- (b) Apart from these three types of periodical ague. there are seasonal fevers.
  - (i) ग्रेप्स: The fever that occurs during the summer season on account of excessive heat.
  - (ii) शारद: The fever that occurs during the winter monsoons.
  - (iii) वाषिक: The fever that occurs during the rainy season.
  - (iv) शीत: The Malarial fever which is accompanied with fits of shivering.
    - (v) रूर: The fever that occurs due to dryness.
  - (vi) वलास: The fever that arises on account of phlegm.

- (vii) कास: Fever accompanied by bronchitis.
- (viii) उत-युगं Where phlegm and bronchitis occur as parallel symptoms.
  - (ix) व्याल: High fever, as severe as a snake bite.
- (c) Atharvaveda V, 22 verses 6,7,12 mentions the classes of people who suffer from attacks of fever.
  - (i) निष्टक्करी The thin and lean or those who are dissipated:

#### वासी निष्टक्करीमिच्छ तां वक्तेण समर्पय

(ii) प्रफर्व्यम् The obese. (V, 22, 6)

शूद्रामिच्छ प्रफव्य तां तक्मन् वीव धूनुहि (V, 22, 7)

(iii) श्ररणं जनम् The over-indulgent or voluptuary.

पाप्मा भ्रातृब्येण सह गच्छामुमरण जनम् ॥ (V, 22, 12)

(d) Atharvaveda V, 22, 9, holds that fever does not attack the self controlled individual.

# बन्यक्षेत्रे न रमसे वशीसन् मृडयासि नः।

"One who is self controlled among us, fever does not give him pain but leaves him unaffected."

- (e) Then in Atharvaveda V, 22, 2, V, 22, 4, resistances against fever are suggested.
  - (i) The one who performs sacrifices will gain immunity. By havan yajna, the air is purified and there is no contamination of atmosphere by germs.

# वहिः शोशुचाना समिषः

इतः तक्मानं ग्रप बाषताम् ॥ (Atharvaveda V, 22, 1)

J (ii) The man who is regular in the care of his bowels will protect himself because according to vedic injunction, with no constipation, there will be no fever.

मधा हि तक्मुन्तरसो हि भूया मधा न्यङ्ङ घराङ् वा परेहि ॥

(V, 22, 2)

(iii) Vegetarianism and moderation in eating are a protection against fever.

शकम्भरस्य मुष्टिहा पुनरेतु महावृषान् (Atharvaveda V, 22, 4) the metaphor is, that the vegetarian will strike the fever away, as if by a fist. (मुष्टि-हा)

(f) The vedic word for ague is तक्मा derived from तिक कृच्छू जीवने, inflicting pain on the body. We have a reference to this in Atharvaveda 1, 25, 1

यबग्निरापो भ्रवहत् प्रविश्य यत्रा कृष्वन् धर्मधृतो नमांसि । तत्र त ग्राहुः परमं जनित्रं स नः सं विद्वान् परि वृङ्ग्धि तक्मन् ॥

"When Agni blazed, when he has pierced the waters" (the dea is that fevers begin to be prevalent at the commencement of the annual rains, when Agni, the God of Fire, descends in the form of lightning from the waters of the firmament and falls with the rain into the waters of the earth.)

According to their types and season, there are more than forty names listed.

(g) The Three Herbs

There are several remedies suggested in the Atharvaveda to counteract agues but there are three most popular herbs. They are जेगिड:

(i) म्राशरीकं विशरीकं बलासं पृष्टयामयम् तक्मानं विश्वशारदमरसां जंगिडस्करत् ॥ (Atharvaveda XIX, 34, 10)

"Lumbago and rheumatic pain, consumptive cough, and pleurisy and fever which each autumn brings, may jangida make powerless."

(ii) कुट Kushta is another remedy given in Atharvaveda V, 4, I

97) कुष्टेहि तक्मनाशन तकमानं नाशयन्नितः ॥

## (iii) The third is म्राजन

त्रयोदासा ग्रांजनस्य तक्मा बलास ग्रादिह ।। (Atharvaveda IV, 9,8)

The three persistent hazards: fever, phlegm, and burn are controlled effectively by the herb known as Anjana.

(h) Prayer for Healing of a Sick Person

यमबध्नाद् बृहस्पतिमंणिफालं घतशचतमुग्नं स्वदिरमोजसे

(Atharvaveda X, 6, 8)

तेनोमां मणिना कृषिमिश्वनाविभरक्षतः संभिषग्भयां महोदुहे ॥

"The charm Brihaspati hath bound...the Asvins with the Amulet protect this culture of our fields. This may yield power and protection by two physicians."

## The Chemistry of Metals

(a) In Vedic times, gold, silver, copper, iron, lead etc. were used as medicines and we have a reference to this fact in Yajurveda, XVIII, 13.

# ्रहिरम्यं च मे ऽयश्व मे श्यामं च मे लौहं च मे सीसं च मे त्रपु च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्।।

(b) Small amounts of Lead are mentioned as a general tonic सीसेन दह इन्द्रियम (Yajurveda XXI. 36)

'with lead, yield strength and power!

इवं बाधत्तमत्त्रिण जातानि पिशाच्याः

(Atharvaveda 1, 16, 3)

It kills the germs known as Atri. Pishacha, Yatu, Rakshasa etc.

(c) Mark the emphasis of its efficacy in Atharvaveda 1, 16, 4. 'Lead is a remedy against consumption in the cattle, consumption in men.'

यौगोषुयक्षमः पुरुषेपु यभम : तेन त्व साक्यवराइ परेहि

(Atharvaveda XII, 2, 1)

#### Treatment in Snake Bites

398 Hypnotic Method.

(i) There is a mention of treatment by hypnosis called संवशी-

करण In Atharvaveda V. 13 we have

चक्षुषाते चक्षुईन्मि विषेण हन्मि ते विषम् स्रहे स्त्रियस्य मा जीवी: प्रत्यगम्थेतु त्वा विषम् । (Atharvaveda V, 13, 4). "I with this eye destroy thine eye, and with this position conquer thee. Live not, O Snake, but die the death, may thy venom return on thyself."

(ii) Atharvaveda VII, 93, reads:

इन्द्रेण मन्युना वयमभिस्याम पृतन्यतः घ्नन्तो वृत्राण्यप्रति ।। "With Indra's and with Manyu's aid, may we subdue our enemies resistlessly destroying foes."

(iii) Atharvaveda VII, 56, 2, refers to the same.

(iv) Atharvaveda V, 13, 5, is just a hypnotic way of exorcising kairat कैरात, snakes (पृश्न, उपतृण्य, बभ्रु and ग्रसित and ग्रलोक,) away from the courtyard.

करात पृश्न उपतृष्य बभ्र ग्रामे शृणुतासिता ग्रलोकाः मा मे सल्युःस्ताभानमपिष्ठाता श्रावयन्तो निविषेरमध्वम् ॥

"Listen to me, Black-snakes, and hateful creatures, Lurker-in-grass, Kairat, and Brown and Spotted. Approach not near the house, my friend inhabits, give warning and rest quiet with your poison."

खनित्रमा : snake emerging out from underground

The medicinal herbs suggested as cure for snake bite are ताबुव and तस्तुव. What these are compounded of remains yet a matter for research. It is conjectured that these may be some kind of stones, rubbing of which cures snake bite. The second method is to control the spreading poison by means of a constrictive bandage tied in three places.

गृह्णामि ते मध्यमम उत्तमम् श्रवमन् एतासु विषं श्रग्रमम् ॥

(Atharvaveda V, 13, 2)

Gem Therapy in the Vedas

The Ayurvedic practitioners praise the efficacious use of gems in warding off disease. For example, in Sushruta

chapter 46, we have

मुक्ताविद्रुमवजरेन्द वैदूर्यं स्फटिकादयः चक्षुण्या मणयः शांता लेरवना विषेसूदनाः पवित्रा धरणीयाश्च पाप्मालक्ष्मी मलापहाः ॥

The gems are मोती, मूंग, हीरा, लहसुनिया, and स्फटिक.

Wearing of these gems improves eyesight, has cooling effect, purifies the mind, increases beauty, decreases ugliness and removes poison. Inspite of the fact that wearing of these gems is advocated in Ayurveda as curative for ailments yet; it is believed by certain researchers that references to मिणवन्धन (a list of which is given below) in the Atharvaveda relate not to gem therapy, but to knowledge of agricultural missiles and other scientific equipment. For example, फालमिणवन्धन in Atharvaveda X, 6, is considered to have nothing to do with the particular type of gem known as फालमिण but relates to a certain agricultural implement. The same view is held regarding the references to

ग्राञ्जनमणिः in Atharvaveda IV. 9 शंखमणि: in Atharvaveda IV. 10 ग्रस्तत्मणिः in Atharvaveda 1, 46 जंग्डिमणि: in Atharvaveda 11, 4 do in Atharvaveda XIX, 34 पर्णमणि: in Atharvaveda III.5 शतवारमणि: in Atharvaveda XIX. 36 ग्रोद्ग्धमणिः in Atharvaveda XIX, 31 ग्रभिवर्तमणि: in Atharvaveda 1, 29 प्रतिसरमणि: in Atharvaveda VIII. 5 दर्भमणि: in Atharvaveda XIX, 28/29/30 ग्रौद्भवरमणि: in Atharvaveda XIX, 31 वरणमणि: in Atharvaveda X, 3

This is a matter for further research and precise clarification.

These मणि: circular, uncut and pierced gems, were taken from dried roots of herbs and used as medicines in the vedic times. Whether they were actually tied round the waist or the arms, as is a custom prevalent even now a days, is not clear. Some scholars, however, infer from a word प्रसते in Atharvaveda XIX, 34, 8, that these gems were tied on different parts of the body.

# श्रथोपदान भगवोजींगडामितवीर्य

पुरात उम्रा ग्रसत उपेन्द्रो वीयँ ददौ ॥ (Atharvaveda XIX, 34, 8) Then when thou sprangest into life, Jangida of unmeasured strength, Indra, O mighty one, bestowed, Great power upon thee from the first.

## Veterinary Science in the Vedas

Veterinary science which has for its nucleus, the Atharvaveda VI, 59; 11, 26; 1, 11, 14; expanded under the attention of the postvedic teachers, and we have voluminous treatises, not only on botany and the vegetable kingdom (वृक्षायुवेद) but on horses (म्रक्वायुवेद) elephants (ह्रस्त्यायुवेद) the cows (गवायुवेद) and even on hawks. (र्येनकायुवेद)

Charaka devotes chapter II verses 19 to 26 to this science and *Harit Samhita* has several references to this. Salihotra is known as the father of the veterinary science and in the Punjabi dialect, the word 'Salotri' means a veterinary surgeon.

Hindu veterinary science possesses a monumental compilation known as "Hasti-Ayurveda", the sacred wisdom on the "Longevity of Elephants."

## Dairy-Farming

We have references to this in the Atharvaveda II, 26. It is essential for cows to roam about, to ensure healthy breeding. (cf. येषां सहचारं वायु: जुजोष Atharvaveda II, 26, 1) and that those animals that have wandered may return safely is indicated in:

ये पशव: परा ईयु: ते इह श्रायन्तु (Atharvaveda II, 27, 1)

Atharvaveda III, 14 is an important hymn on cowbreeding (गोसंवर्धन)

The most efficacious remedy in veterinary diseases is the herb known as ब्रह्मधती (Atharvaveda VI, 59)

It increases milk in the animals such as the cow.

ग्रनडू व्म्यस्त्वं प्रथमं धेनुम्यस्त्वमरुन्धति ग्रधेनवे वयसे शमं यच्छ चतुष्पदे ।। (Atharvaveda VI, 59, 1)

First, O Arundhati, protect our oxen and our milky kin, protect each one that is infirm-each quadruped that yields no milk.

#### On Disinfectants

सर्वेषां च किमीणां सर्वांसाँ च किमीणाम् भिनद्याश्मना शिरो दहाम्यग्निना मुखम् ॥ (Atharvaveda V, 23, 13)

Of every worm and insect, of the female and the male alike—I crush the head to pieces with a stone and burn the face with fire.

म्रामे सुपक्वे शबले विपक्वे यो मा पिशाचो म्रशने ददम्भ । तदात्मना प्रजया पिशाचा

वि यातयन्तामगदोऽयमस्तु ॥ (Atharvaveda V, 29, 6)

If some Pishacha, in my food, raw, ready, thoroughly cooked, hath deceived me, let the Pishachas with their lives and off-spring atone for this and let this man be healthy.

Surely these *Pishachas* in the food could not be demons or ghosts, but germs which cause food poisoning.

#### Hair Diseases

The falling of hair and premature grey hair, are treated in Atharvaveda VI, 136. The remedy is the use of the herbs called,

केश दृंहणी (Atharvaveda VI, 21, 3)

नितित्न (Atharvaveda VI, 136, 1)

केशवर्धनी (Atharvaveda VI, 137, 1)

देदी देवयामधिजाता पृथिव्यामस्योषधे

(Atharvaveda, VI 136)

तां त्वा नितत्नि केशेम्यो वृंहणाय खनामसि

दृंह प्रत्नान् जनयाजातां जातानु वर्षीय संस्कृषि

यस्ते केशोऽवपद्यते समूलो यश्च वृश्चते

इवं तं विश्मेषज्याभिषिक्वामि वीरुषा ।। (Atharvaveda. VI. 136, 3)

Born from the bosom of wide earth, the goddess, godlike plant art thou: So we Nitatni, dig thee up to strengthen and fix fast the hair.

Make the old hair firm, make new hair spring, lengthen what has already grown.

Thy hair where it is falling off and where the roots are torn away, I wet and sprinkle with the plant, the remedy for all disease.

### Insanity

देवंनसादुन्मदितमुन्मत्तं रक्षसस्परि

कृणोमि विद्वान् भेषजं यदानुन्मदितौसित (Atharvaveda VI, 111, 3)

Insane through sin against the gods, or maddened by a demon's power, well-skilled I make a medicine, to free thee from insanity.

### Eye Diseases

तिल्लो दिवस्तिलः पृथिवीः

षट् चेमाः प्रदिशः पृथक्

त्वयाहं सर्वा भूतानि

पश्यामि देव्योषधे ॥

(Atharvaveda IV, 20, 2)

Through thee, O god-like plant, may I behold all creatures that exist, three several earths and these six regions one by one.

### Herb for Beauty

इदं खनामि भेषजं माँ पश्यमभिरोरुदम्

परायतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम् ।। (Atharvaveda VII, 38, 1)

I dig this healing herb that makes my lover look on me and weep. That bids the parting friend return and kindly greets him as he comes.

#### Sterility

म्रा ते योनिभं एतु पुमान् बाण इवेषुधिम् म्रा वीरो ऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥ (Atharvaveda III, 23, 2) यासां द्यौः पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधां बभूव

तास्त्वा पुत्रविद्याय देवी प्रावन्त्वोषधयः ।। (Atharvaveda III, 23, 6)

- (i) As arrow to the quiver, so let a male embryo enter thee. Then from thy side, be born a babe a ten month child, thy hero son.
- (ii) May those celestial herbs whose sire was heaven, the earth their mother and their root the ocean. May those celestial plants assist thee to obtain a son.

# Herb for Pregnancy

शमीमश्वत्य भारु तत्र पुंसुवनं कृतम्

तद् वे पुत्रस्य वेदनं तत्स्त्रीष्वा भरामसि ।। (Atharvaveda VI, 11, 1)

Asvattha on the Shami-tree. There a male birth is certified. There is the finding of a son; this bring we to the women-folk.

#### Female Diseases

यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये

मप्रिष्ठं बह्मणासह निष्कव्याद मनीनशत् ॥ (Atharvaveda XX, 96, 12)

Agni, concurring in the prayer, drive off the eater of thy flesh. The malady of evil-name (दुर्णामा) that hath attacked thy babe and womb.

Contagious Diseases in the Atharvaveda VII, 65, 3

श्यावदता कुनिखना बण्डेन यत् सहासिम

भ्रपामार्ग त्वया वयं सर्वं तदपमृज्महे ।

If with the cripple we have lived, whose teeth are black and whose nails deformed with thee, O Apamarga the plant.

achyranthes aspera we wipe all that ill away, from us.

## Leprosy

नक्तं जातास्योषधे रामे कृष्णे म्रसिक्तिच इदं रजिन रजय किलासं पलितं च यत् । (Atharvaveda I, 23, 1)

Plant, thou sprangest up at night, dusky, dark coloured black in hue! So Rajni, re-colour thou these ashy spots of this leprosy.

# Haemorrhage

(Atharvaveda II, 3) This is checked by लाक्ष herb

श्ररः स्नाणिमदं महत् पृथिक्या श्रध्युद्भृतम्

तदास्रावस्य मेषजं तदु रोगमनीनशत् ।। (Atharvaveda II, 3, 5)

Mighty is this wound-healing balm, from out the earth was it produced. This is the cure for morbid flow this driveth malady away.

#### Skin' Diseases

विद्रधस्य बलासस्य लोहितस्य बनस्पते

विस्लपकस्योषधे मोच्छिषः पिशितं च न ।। (Atharvaveda VI, 127, 1)

Of abscess, of decline, of inflamation of the eyes, O plant of penetrating pain! thou herb, let not a particle remain.

## Sciatica सन्धिवात

दश वृत्र मुञ्चेमं रक्षसो ग्राह्मा । म्रिघ येनं ज ग्राहपवंसु

ग्रयो एनं वनस्पते जोथानां लोकमुन्नय ।। (Atharvaveda II, 9, 1)

Free this man, Dasa vriksha! from the demon, from grahi who hath seized his joints and members.

And raise him up again, O Tree, into the world of living men.

# Birth Control or Family Planning

Atharvaveda VI, 138 refers to birth control by rendering one impotent. The name of the herb is not mentioned but the entire hymn with five verses is worth examination.

त्वं बीरूधां श्रेष्ठतमाभिश्रुतास्योवधे इमं मे ग्रद्य पुरुषं क्लीबमीपशिनं कृषि ॥ (Atharvaveda VI, 138, 1) Plant, thy fame is spread abroad as best of all the herbs that grow. Unman for me to-day, this man that he may wet the horn of hair-—make him a eunuch.

क्लीवं क्लीवं त्वाकरं वधेर्वाध्र त्वाकरमरसारसं त्वाकरम् । कुरीरमस्य शीर्षणि कम्बं चाधिनिवध्मसि ॥

(Atharvaveda VI, 138,3)

Yes, I have unmanned thee eunuch! yes, impotent! made thee impotent, and robbed thee, weakling, of thy strength.

# Wooing a woman

यथेमे द्यावापृथिवी सद्यः पर्येति सूर्यः एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यद सो यथा मन्नापगा ग्रसः ।।

(Atharvaveda VI, 8, 3)

As round this heaven and earth, the sun goes day by day encircling them. So do I go around thy mind that, woman, thou shall love me well and shall not turn away from me.

Selection of certain medicines mentioned in the Atharvaveda.

| दशवृक्ष     | Atharva. II, 9   | wind troubles                               |
|-------------|------------------|---------------------------------------------|
| प्राशं      | Atharva. II, 27  | general debility                            |
| पिप्पली     | Atharva. VI, 109 | fevers                                      |
| पृश्चिमपणीं | Atharva. II, 25  | killing vaginal germs                       |
| रोहिणी      | Atharva. IV, 12  | fracture of bones                           |
| लाक्षा      | Atharva. V, 5    | skin trouble-anti-                          |
| सहस्रचक्षुः | Atharva. IV, 20  | septic<br>general tonic<br>curing 1000 dis- |
|             |                  | eases as it were—specific for eyes.         |
| तौरिलिका    | Atharva. IV, 16  | ear diseases                                |

सहस्रपणीं

Atharva. VI, 139

a herb of a 1000 leaves, a general tonic.

सोमलता. This is a unique herbal extract mentioned in the vedas. The entire book IX of the Rigveda with its 114 hymns, praises it. It is described as a nectar to guarantee immortality. It is a panacea for all ills. The Rigveda gives us an idea of what kind of herb this is, but the clues are scattered. For instance शृंगे शिशानो स्रापंति।

(Rigveda IX, 5, 2)

It is produced on the hill top.

सोममद्रौ (Rigreda V. 85, 2)—Soma is born in the mountains.

सोमस्येव मौजवतस्य मक्ष: (Rigveda X, 34. 14) It has many branches, but downwards—a tall plant.

ग्रन्तरिक्षेण रारजत् (Rigveda IX, 5, 2)—a very tall plant going up the skies.

सहस्रवत्शं (Rigveda IX, 5, 10)—of many branches. There are several verses indicating how it may be taken, either alone, (ग्रत्र्यये वारे)

or with curds सामासो दध्याशिर: (Rigveda I, 5, 5)

(Rigveda IX, 103, 3)

or with cow milk सोमगवाशिर: (Rigveda 1, 137, 1)

or with barley यवाशिरो मजामहे। (Rigveda I, 187, 9)

# Terms such as the Bhuta, Preta and Rakshasa explained

Atharvaveda IV, 37, is full of what have been known as ghosts and demons. But the error becomes apparent when we examine that the words भूत, भ्रेत, राक्षस, गन्यबं, mean only the "poisonous germs" which cause disease. They are destroyed by the disinfectant fumes of हींब, सरसों, तुससी, गुग्गुल. These medicinal herbs are also mentioned in the Atharvaveda. According to Raja-Nighantu, हींब is called रक्षोचन



Being Sovereign Ruler of the universe
He is the divine observer;
He seeth all that lies between heaven and earth
And beyond them
Even the twinkling of the eyes He counteth
As a dicer counts his dice;
He seeth and measureth everything.

(Atharva.4.16.5)

"killer of demons" and Dhanawantri Nighantu gives a synonym of हींग as जन्तुच्न 'killer of germs'. हींग is also called भूतनाशिनं हिड्गु 'killer of spirits'. The ayurvedic Nighantus are full of references and classification of these medicinal herbs, that kill the germs, that go by the name of राक्षंस, भूत, प्रेत, गन्धवं etc. etc.

#### The Germs called Rakshasas

The राक्षस is surely not a demon as is misinterpreted by some.

# श्रमृग्भाजानिह् वैरक्षांसि-

(Kaushitaki Brahmana 17, 4) the blood sucking germs are called Rakshasa.

# रक्षो रक्षितव्यमस्मात्

(Nirukta IV, 18)

Rakshasa is a germ from which one has to protect oneself. It is the disinfecting Sun alone which can kill these Rakshasas. As the Shatapatha Brahmana 1,3,4,8, puts it : सूर्यो हि नाष्ट्राणां राक्षमामपहन्ता.

These rakshasas can be killed by fire, too. अग्निर्वे ज्योती रक्षोहा (Shatapatha Brahmana VII, 4, 1, 34) अग्निर्वे रक्षसामपहन्ता (ibid 1, 2, 1, 6)

The invocation to Agni as protector has been made, because Agni is known to be the germ-killer

ग्रग्ने हंसि न्यत्रिणां दोद्यन्

(Rigveda X, 118,1)

Agni, refulgent among men, thou slayest the devouring fiend (germs). Agni kills the germs called Rakshas

ग्रदास्येन शोचिषऽग्ने रक्षस्तवं दह

(Rigveda X, 118,7)

O Agni, burn the Rakshasas with thine unconquerable flame! सर्वेषाञ्च किमीणां ...... दहाम्यग्निनामुखम्

(Atharvareda V, 23,13)

I destroy all germs by means of fire'.

प्रित दह यातुधानान् प्रतिदेव किमीदिनः प्रतीचीः कृष्णवर्त्तने सं दह यातुधान्यः ॥

(Atharvaveda 1.28,2)

410

O Agni, burn these germs called यातुधान, these called किमीदिन Kimidina; burn all female Yatudhana germs.

The term 'Durnama' (दुर्णामा) explained

Atharvaveda VIII, 6 makes specific mention of Rakshasa and Pishacha. Let us examine the first verse of this hymn wherein we find the word durnama दुर्णामा mentioned.

यौ ते मातोन्यमार्ज जातायाः पतिवेदनौ

बुर्णामा तत्र मा गृधदस्मिश उत बत्सपः ।। (Atharvaveda VIII, 6,1)

"Let neither fiend of evil name Durnama, Alinsa, Vatsapa desire thy pair of husband wooers which thy mother cleansed when thou wast born."

# Psycho-therapy जन्म विका

(a) The Atharvaveda abounds in references to curing of diseases by the exercise of will-power; because according to Atharvaveda XIX, 52.1, will-power is the very essence of the mind.

(कामस्तवधे समवतंत मनसो रेत:....)

This is scientific approach to the problem of disease. It is truly said, 'a peaceful mind generates power.' The mind has to be enriched with vital thoughts, to ensure a rich and strong body.

Let us examine some of the verses in the Atharvaveda in which this method of will-power is applied in overcoming ailments.

परो पेह् सनस्पाप विमञ्जस्तानि शंसित..... (Atharvaveda VI, 45.1) 'Sin of the mind, avaunt begone! why sayest thou what none should say.'

And again, कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सन्य श्राहित :

(Atharvaveda VII, 50.8)

'My right hand holds my winnings fast and in my left is victory."

To acquire valour by increasing one's will power is enjoined in a verse of the Rigveda.

वृषा ह्यसि राधसे जिज्ञ षे वृष्णि ते शवः

(Rigveda V. 35, 4)

"Mighty to prosper us wast thou born and mighty is the strength, thou hast."

अग्ने यन्मे तन्वा अनंतन्मऽआपृण (Yajurveda III, 17)

is a prayer to Agni to supply all that is wanting in me. (Wilson) which is the same as

श्रपेहि मनंसस्पतेपकाम परश्चरः (Atharvaveda XX, 96, 24) "Avaunt, thou Master af the Mind! Depart and vanish far away."

Atharvaveda 111, 22, 1.

हस्तिवर्चसं प्रथतां वृहद्यशो श्रदित्या यत् तन्वः सम्बभूव ---

This mantra corresponds to Patanjali's Yoga-Sutra IV, 24, बलेपु हस्तिबलादोनि which assures the yogi, the power of an elephant, through concentration and identification with the might of an elephant.

(b) Healing by Touch. This is a part of the science of Mesmerism which was introduced in Europe by Mesmer, but the sages knew this science since the age of the vedas. We have a reference to this application in Atharvaveda IV, 13, 6.

ग्रयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः

श्रयं मे विश्वाभेषजोऽयं शिवभिमशं नः

"Felicitous is this my hand, yet more felicitous is this. This hand contains all healing balms, and this makes whole with gentle touch."

# The Vedic Chemistry of Gold and Gems

In China and in Egypt, gold was regarded as a magic medicine from very old times. In India we have references to gold as a miracle-cure for many ailments, in Atharvaveda XI, 1, 28:

# इमं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यम् ।

"This gold is my immortal light." The Hindus, like the Chinese, associated medicinal gold with longevity and immortality.

# Chemistry of Gold and Shell in the Atharvaveda

We have several references to the alchemy of shell and gold in the *Atharvaveda* and in this connection, the following hymns are worthy of note:

Atharvaveda IV, 10, 1 says:

G,

वाताञ्जातो म्रन्तरिक्षाव् विद्युतो ज्योतिषस्परी । स नो हिरण्यजाः शङ्खः कृशनः पात्वंहसः॥

(Born in the heavens, born in the sea brought on from the river, this shell born of gold, is our life-prolonging amulet.)

Atharvaveda IV, 10, 7 says:

वेवानामस्थि कृशनं बमूव तवात्मन्वच्चरत्यप्स्वन्तः । तत् ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय वीर्घायुत्वाय शतशारवाय कार्शनस्त्वाभि रक्षतु ।।

(The bone of the gods turned into pearl that animated, dwells in waters. That do I fasten upon thee unto life, lustre, strength, longevity, unto a life lasting a hundred autumns. May the amulet of pearl protect thee!)

Atharvaveda XIX, 26, 1 says:

भाने प्रजातं परियद्धिरच्यमपृतं दध्ने भाषि मत्येषु य एनद् वेद स इदेनमहंति जरामृत्युर्भवति यो विभाति ॥

(The gold which is born from fire, the immortal they bestowed upon the mortals. He who knows this deserves it, of old age he does not die who wears it.)

Atharvayeda XIX, 26, 2 adds:

यद्विरण्यं सूर्येण सुवर्णं प्रजावन्तो मनवः पूर्वे ईविरे । तत् त्वा चन्द्रं वर्चसा सं सृजत्यायुष्मान् भवति यो विभति ।।

(The gold endowed by the sun with beautiful colour which the men of yore, rich in descendants, did desire; may it gleaming envelop thee in lustre.) Long lived becomes he who wears it and so into the following verse, concluding with Atharvaveda XIX, 26, 4:

यद् वेद राजा वरुणो वेद देवो बृहस्पतिः । इन्द्रो यद् वृत्रहा वेद तत् त स्रायुष्यं भुयत् । तत् ते वर्चस्यं भुवत् ।।

(The gold which king Varuna knows, which god Brihaspati knows, which Indra, the slayer of Vritra knows, may that become for thee a source of life, may that become for thee a source of lustre.)

#### Essence of Soma Filtration in Vedic Chemistry

While the ancient Mediterranean and Indian civilizations knew the art of refining metals and alloys (particularly copper, lead and tin), they were as familiar with the manufacture of soap, starch, glass, leather, stoneware, wine and beer.

However, Somalata, the famous herbal tonic of the gods remains an unanalyzable secret of the Indians. Its decoction in सोमरम which gave health and longevity was a ritual intoxicant that was well known to the Indian vedic sages. The entire ninth book of the Rigveda is in praise of that Soma and is known as Pavamana-Soma-sukta (the hymn of the pure Soma).

The vedic sages were familiar with the process of distillation, and went into ecstasy over the exhilarating effects of the fermented soma juice. Particularly delightful is the

hilarity of the sage marching to the filter, in Rigveda X, 97, 1:

या श्रोषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा। मनै नु बभू णामहं शतं धामानि सप्त च।।

# The History and Scope of Chemistry in the Vedas

#### Chemistry as Branch of Medicine

From the time of the Vedas, chemistry has been the handmaid of medicine, of which "the oldest literary monument is the Atharvaveda."

In that close partnership, we find surprising contributions made by chemists in the field of medicine, obviously disciplined by the compass of their own technique and equipment.

In the ancient Hindu texts, we have lot of information on filtration, solution, crystallization, distillation and sublimation (called ऊर्ध्वपातन) etc.

And all substances which now go by the name of oxides. of copper or iron or zinc, and those known as the sulphates of iron and copper, gold amalgam, white lead, dyes with a large variety of vegetable products, were fully dealt with by the Hindu texts.

Not only was medicine associated with chemistry, but in ancient times Astrology had a definite bearing on chemistry inasmuch as the planets, the sun, the moon, saturn, jupiter, mars, venus and mercury were associated with gold, silver, lead, tin, iron, copper and mercury and these metals were particularly in use in case of gem-therapy, copious references to which are available in the Atharvaveda.

# Vedic References and the Development of Arithmetic, Geometry and Algebra

THE VEDIC hymns make several references to arithmetical principles:

| 1. | Consecutivity of num-                  |                 |
|----|----------------------------------------|-----------------|
|    | bers from 1 to 10                      | Atharv. XIII, 4 |
| 2. | Additions of numbers                   |                 |
|    | with multiple of 10                    | Atharv. V, 15   |
| 3. | Additions of 2                         | Yaj. XVIII, 24  |
| 4. | Additions of 4                         | Yaj. XVIII, 25  |
| 5. | Mention of the digit 99                | Rig. I, 84, 13  |
| 6. | Multiplication by 11                   | Atharv. XIX,47  |
| 7. | Vedic numerical system                 | Yaj. XVII, 2    |
| 8. | Reference to fractions                 | Rig. X, 90      |
|    | य एतं देवमेकवृतं वेद                   |                 |
|    | न हितीयो न तृतीयश्चतुर्यो नाप्युच्यते। |                 |

न पञ्चमो न षष्टुः सप्तमो नाप्युच्यते नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ (Atharvaveda XIII, 5, 16-18)

To him who knoweth this God as simple and ONE, neither second nor third nor yet fourth is He called, He is called neither fifth nor sixth nor yet seventh, He is called neither eighth nor ninth, nor yet tenth.

| एका च मे दश च मे             | 1+10=11 |
|------------------------------|---------|
| द्वे च मे विशतिशच मे         | 2+20=22 |
| तिस्त्रम्य मे तिशच्य मे      | 3+30=33 |
| चतस्त्रश्च मे चत्वारिशच्च मे | 4+40=44 |
| पञ्च च मे पञ्चाशच्च मे       | 5+50=55 |
| षट्च मे षष्टिश्च मे          | 6+60=66 |

| सप्त च में सप्ततिश्च मे | 7+70=77                   |
|-------------------------|---------------------------|
| श्रष्ट च मे ऽशीतिश्च मे |                           |
| नव च मे नवतिश्च मे      | 8+80=88                   |
|                         | 9+90=99                   |
| दश च मे शतं च मे        | 10+100=110                |
| शतं च मे सहस्त्रं च मे  | 100+1000=1100             |
|                         | (Atharvaveda V, 15, 1-11) |

One and ten, two and twenty etc., etc.

"Eleven of the hymns, which are a charm for general prosperity, are exactly the same with exception of the numbers which increase by eleven in each stanza (thirty and three, forty and four, and so on) upto one hundred and ten in stanza 10, stanza 11, concluding with one thousand and one hundred."

| एका च मे तिस्त्र इच मे             | 1+2=3                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| तिस्त्रश्च मे पञ्च च मे            | 3+2=5                 |
| पञ्च च मे सप्त च मे                | 5+2=7                 |
| सप्त च मे नव च मे                  | 7+2=9                 |
| नव च मे एकादश च मे                 | 9+2=11                |
| एकादश च मे त्रयोदश च मे            | 11+2=13               |
| त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे           | 13+2=15               |
| पञ्चदश च में सप्तदश च मे           | 15+2=17               |
| सप्तदश च मे नवदश च मे              | 17+2=19               |
| नवदश च मे एकविंशतिश्च मे           | 19+2=21               |
| एकाविशतिश्च मे त्रयोविशतिश्च मे    | 21+2=23               |
| त्रयोविशतिश्च मे पञ्चविशतिश्च मे   | 23+2=25               |
| पञ्चिवंशतिश्च में सप्तविंशतिश्च मे | 25+2=27               |
| सप्तविंशतिश्च में नवविंशतिश्च मे   | 27+2=29               |
| नवविशतिश्च मे एकत्रिश्च्च मे       | 29+2=31               |
| एकतिशच्च मे त्रयिख्यशच्च मे        | 31+2=33               |
| यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥                | (Yajurveda XVIII, 24) |
|                                    |                       |

May my one and my three, and my three and my five, and

my five and my seven (and similarly upto thirty-three) prosper by sacrifice.

| चतस्त्रश्च मे ऽस्टौ च मे                 | 4+4=8   |
|------------------------------------------|---------|
| अष्टौ चमे द्वादश च मे                    | 8=4=12  |
| द्वादश च मे षोडश च मे                    | 12+4=16 |
| षोडश च मे विशतिरच मे                     | 16+4=20 |
| विशतिश्च मे चतु विशतिश्च मे              | 20+4=24 |
| चतुर्विशतिश्च में ऽष्टाविशतिश्च मे       | 24+4=28 |
| भ्रष्टाविंशतिश्च में द्वात्रिंशच्च में   | 28+4=32 |
| द्वात्रिशच्च मे षट्त्रिशच्च मे           | 32+4=36 |
| षट्त्रिशच्च मे चत्वारिशच्च मे            | 36+4=40 |
| चत्वारिशच्च मे चतुश्चत्वारिशच्च मे       | 40+4=41 |
| चतुश्चत्वारिशच्च में ऽष्टाचत्वारिशच्च मे | 44+4=48 |
| 1                                        |         |

यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥ (Yajurveda XVIII, 25)

May my four and my eight and my twelve (and similarly upto forty-eight) prosper by sacrifice.

इमा मे भग्न इष्टका धेनवः

1 10 100 सन्त्येका च दश च, दश च शतं च

शतं च सहस्रं च, सहस्रं चायुतं च मायुतं च नियुतं च

नियुतं च प्रयूतं च

कर्बरं च न्यर्बुवं च

समुद्रश्य मध्यं चान्तश्य परार्धश्येता मे

ग्रान इष्टका चेनवः सत्त्वमुत्रामुच्मिंत्लोके ।। (Yajurveda XVII, 2)

O Agni, may these bricks be mine own milch kine; one and ten, and ten tens, a hundred and ten hundreds, a thousand, and ten thousands, myriad, and a hundred a thousand and a million; and a hundred millions, and an ocean, middle and end, and a hundred thousand millions, and a billion.

May these bricks be mine own milch-kine in yonder world and in this world.

We may compare, also, the reference to this numeral system in Atharvaveda VIII, 8, 7.

बृहत् ते जालं बृहत् इन्द्र शूर सहस्रार्धस्य शतवीर्यस्य तेन शतं सहस्रमयुतं न्यर्बुवं जषान शको वस्यूनामभिषाय सेनया ॥

Great is thy net, brave Indra, thine the mighty match for a thousand, Lord of hundred powers holding them with his host, therewith hath Indra slaughtered Dasyus, a hundred, thousand, myriad, hundred millions.

## The Decimal System

It is admitted by scholars that the modern decimal value notation was known in India in the 4th century B.C.

# Vedic References to Hindu Geometry

Conception of the circumference of a circle

कालीत्ममा प्रतिमा कि निवानम् खाम्यं किमालीत् परिधिः क खालीत् । छन्दः किमालीत् प्रउगं किमुक्वं यहु वा वेषमयजन्त विद्वे ।।

(Rigveda X, 130, 3)

(What is the measurer? Who measures and counts all? What is the cause and what the essence, like ghee, in this world? What is the circumference? What is the independent and what the praiseworthy object?—The Supreme Lord whom the learned have worshipped.)

Area of a triangle (সিমুজ)

यो प्रकन्त्यत् सलिलं महित्वा योनि कृत्वा त्रिभुजं शयानः। वत्सः कामबुधो विराजः

419

# स गृहा चके तन्त्र: परार्च: 11 (Atharvaveda VIII, 9, 2)

He who prepared a threefold home and lying there made the water bellow through his greatness—calf of Viraja giving each wish, fulfilment, made bodies for himself far off, in secret .-

'Threefold home' refers to the triangle (有項可) of heaven, firmament and earth, wherein Agni dwells as sun, lightning and fire.

Surface of a cylinder

त्रितः क्षे ऽवहितो देवान्हवत ऊत्ये तच्छश्राव बृहस्पति: कृण्वनंहरणाद्र ० (Rigveda I, 105, 17)

Trita, when buried in the well, calls on the gods to succour him. That call of his, Brihaspati heard and released him from distress-Mark this my woe, ye earth and heaven.

In this mantra, too, the well, which is cylindrical has been sunk defectively, for if the ratio is only 1 then any one will be squeezed in that. Trita was obviously trapped into a three dimensional equivalent of the diagram. The implication is clear, that, if the ratio is more or less than 22 then the diameter will be inexact.



# Astronomy

God agitates Matter. Preparing a threefold home through His greatness, He pervades all objects. God, the Fulfiller of all wishes, the Enveloper of Matter, creates in the atmosphere vast distant worlds.

(Atharva.8.9.2)

The revolving Sun is the breast. Atmosphere is the belly. Jupiter is the hump. Vast quarters are the breast-bone and cartilages of the ribs.

(Atharva.9.7.5)

Whatsoever constellations there are in the heavens, the mid-regions, observed through waters and on the earth, on the mountains and in all quarters, and the moon passes by them, revealing them, may they all be peaceful to me.

(Atharva.19.8.1)

The aforesaid twenty-eight constellations along with the moon may provide peace and happiness to me, so that I may acquire the desired object and be able to keep it intact and may I make the right use of my time all through day and night.

422

(Atharva.19.8.2)

# Soul, Rebirth, Cremation

The Lord's joy manifests through the splendorous Beauty and serenity of His creations.

The supreme bliss of this divine love is felt within the

Soul that is pure and receptive to the sanctity of God's boundless love.

It kindles the innermost self of devotees.

(Sama.547)

The victorious Soul acclaims:
"I am Indra radiant like the sun;
I am invincible, never to be conquered by adversities.

No one can ever wrest my wisdom from me, Never at any time can even death defeat me. No one can compel me to withdraw From the path of truth and justice."

(Rig.10.48.5)

O builder of resolute will power, O Soul,
Both body and intellect, tremble in fear of Thee,
May these remain Thy commands.
When the Soul determines to show its strength to
the evil mind, the architect of evil desires,
It shivers with fear under the spell
Of Thy sovereignty.

(Rig. 10.80.14)

Soul, all-time companion of the Radiant Lord, Be not sorrowful at your limitations; Enlightened with light divine, aspire to unite with God, and get eternal bliss.

Inspired by divine energy, blessed with all worldly gifts,

Rise above them all and aspire to attain ultimate salvation.

Ascend upwards to the blissful state; Sail across through both the worlds. May Godly powers unite with eternity.

(Atharva.4.14.1,2)

Elevate the soul, that may be a prey to five passions, equipped with five organs of action and surrounded by five elements.

After death place on the funeral pyre, the head of the body of the emancipated soul to the east, and its right side to the south.

(Atharva.4.14.7)

The charitable deeds of this birth will bless the soul to attain greater wisdom and a perfect physical body in the next life.

(Atharva.5.1.2.)

The Lord's joy manifests through the splendorous Beauty and serenity of His creations. The supreme bliss of this divine love Is felt within the Soul, that is pure and receptive To the sanctity of God's boundless love. It kindles the innermost self of devotees.

(Atharva.20.137.4)

O Soul, surely Thou hast inner brilliance and invincible power to shine gloriously.

(Yajur. 10.15)

O soul, blazing like the sun after cremation, having reached the fire and the earth for rebirth, and residing in the belly of thy mother, thou art born again!

(Yajur.12.38)

O soul, having reached the womb, again and again, thou auspiciously liest in thy mother, as a child sleeps in its mother's lap!

(Yajur. 12.39)

# Yoga

The pure soul, cleansed through the control of breath and meditation soon attains salvation And becomes one with God through yogic samadhi.

(Atharva.6.51.1)

As I am the disciple of my learned preceptor, I am making an effort to free my soul from this body for the realisation of God.

O preceptor, I, thy pupil, join my soul through austerity, spiritual fervour and the sacred thread.

(Atharva.6.133.3)

She (the sacred thread) hath become Faith's daughter, through Yoga, the sister of sages, the preachers of Truth.

As such, O sacred thread, give us wisdom, religious zeal and mental vigour.

(Atharva.6.133.4)

Whatever evil or sinful act we have committed with thy help, O Prana, life breath, the remover of sin and pervader in the body, we wipe it off.

(Atharva.7.65.2)

The five senses are linked with the five elements. The five seasons are like the five breaths of the mind. The five directions are the five organs of cognition controlled by the soul.

These organs are located in the head and connected with the soul.

(Atharva. 8.9.15)

The state of the s

We, the learned, have heard that the soul is equipped with seven senses which excite passions, seven subtle senses which imbibe knowledge, seven tendencies and seven desires emanating from the physical organs.

(Atharva. 8. 9. 18)

Seven senses: Skin, Eye, Ear, Nose, Tongue, Mind, Intellect Seven subtle senses: Sound, Touch, Sight, Taste, Smell, Thought, Meditation. Seven tendencies: Lust, Anger, Avarice, Infatuation, Pride, Hatred, Self-praise. Seven desires: Fame, Wealth, Progeny, Happiness, Worldly position, Heath, Salvation.

Seven apertures in the head are interlinked with the four higher sentiments. How do these seven depend upon the four, and how do the four depend upon the seven?

(Atharva. 8.9.19)



Seven apertures: Two eyes, two nostrils, two ears, mouth. Four sentiments: Dharma, Artha, Kama, Moksha. These forces are linked with each other. Through the right use of the seven apertures, one attains these higher sentiments.

How does splendour surround the soul, possessing the threefold qualities of Satva, Rajas, Tamas?

How is salvation, attainable through action, contemplation, knowledge acquired by the soul, full of fifteen traits?

How is the world created by God, the Master of thirty-three forces?

How does the soul possessing twenty-one forces acquire the knowledge of the Vedas? (Atharva.8.9.20)

Fifteen traits: Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana, hearing, touch, sight, taste, smell, earth, water, fire, air and atmosphere.

Thirty-three forces: Eight Vasus, Eleven Rudras, Twelve Adityas, Indra, Prajapati. Vasus: Fire, Earth, Air, Atmosphere, Sun, Moon, Heaven, a Star. Rudras: Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana, Naga, Kurma, Krikla, Deva Dutta, Dhananjaya and Jiv Atma (soul). Adityas: Twelve months. Indra: Lightning, and Prajapati, i.e. Yajna. Twenty-one forces: Five Bhutas: Earth, Water, Fire, Air, Atmosphere, Five Pranas, Five Sense Organs, Five Action Organs and Mind.

Eight elements sprang up, first-born of Matter. O soul, these are the eight divine forces which contribute to creation, sustenance and dissolution of the world.

Eight are the stages for the acquisition of God. and eight His protecting powers. His infinite power takes man to salvation.

(Atharva.8.9.21)

Eight elements: Intellect, Ego, Earth, Water, Fire, Air, Atmosphere, Mind. Eight stages: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharna, Dhyana, Samadhi. Protecting powers: Minuteness, Lightness, Acquisition, Freedom of Will, Greatness, Glory, Supremacy, Power.

Sight leaves the yogi not, life breath quits him not before old age. He attains proximity of Almighty God, whereby he is named Purusha.

(Atharva.10.2.30)

197

The citadel of the body is unconquerable, equipped with eight circles and nine portals, contains the soul full of a myriad power. It is ever marching on to blissful God, surrounded by the realisation of the Supreme Being.

(Atharva.10.2.31)

Eight circles: Eight parts of yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharna, Dhyana, Samadhi. Nine portals: The orifices of the human body. Two eyes, two ears, two nostrils, mouth, anus and vital organs.

The yogi with his soul force realises the supreme Lord, Who dwells in the human soul. The soul has three spokes and three supports.

(Atharva.10.2.32)

Three spokes: Capacity, Sign, Existence. Three Supports: Action, Contemplation, Knowledge.

O man, I yoke thy soul that goes to the next world through breath, with two carriers, the Prana and the Apana.

Through their control through Yoga, seek shelter under God and communion with Him!

(Atharva.18.2.56)

Oh! Yogin, shedding off all ignorance, shining like the Sun, fully equipped with all powers, rise to the highest state of bliss by your glory and grandeur. Those who want to suppress you from flying to the highest state of beatitude, crush them by your force of destroying evil. Being fearless and terrible, by your grandeur, may you rise to the most shining state of bliss.

428

(Atharva.19.65.1)

# Anatomy

God, the Creator, has put together both these arms, so that man may show manly strength. Hence the Refulgent God has set the shoulder-blades upon the trunk.

(Atharva.10.2.5)

God pierced the seven openings in the head. He made these ears, these nostrils, eyes and mouth, through whose surpassing might in various forms, bipeds and quadrupeds complete their journey of life.

(Atharva 10.2.6)

God set within the jaws the tongue and thereon gave the mighty power of speech. He pervades all the worlds, static or moving. No one can understand it perfectly.

(Atharva.10.2.7)

God first of all fashioned his skull, brain and forehead. Who is that Adorable God Who has risen to the pinnacle of splendour?

(Atharva.10.2.8)

# Medicine

Just as light hangs between Earth and Firmament, so does Munja, a healing medicinal herb, cures fever and dysentery.

(Atharva.1.2.4)

429

O patient suffering from a urinary disease, just as the water of the flooded ocean rises up, and flows into streams, so have I unclosed the orifice of thy bladder. May that urine of thine come out completely unchecked.

(Atharva.1.3.8)

Those veins, serviceable like maidens, which run their course clothed in blood, must now stand quiet, like sisters who are brotherless and bereft of power.

(Atharva.1.17.1)

O patient, we control thy jaundice with the seeds of <u>Shuka trees</u> and other strong healing medicines. We cure thy jaundice through the use of efficacious mixtures.

(Atharva.1.22.4)

Rama, Krishna and Asikni medicinal herbs spring up at night. Rajni removes leprosy and whiteness of the body.

(Atharva.1.23.1)

Shyama named medicinal herb, dug out of the earth, imparts beauty and cures leprosy.

(Atharva.1.24.4)

O woman, from thee we banish and expel the cause of thy sterility. We lay this apart and far removed from thee in another place!

(Atharva.3.23.1)

As arrow to the quiver, so let a male embryo enter thee. Then from thy side be born a babe, a tenmonth child, thy heroic son.

430

(Atharva.3.23.2)

By the use of the auspicious seeds yielded by the herbs named Rishbhak, do thou, O woman, obtain thyself a son: be thou a fruitful mother-cow!

(Atharva.3.23.4)

Dawn stimulates the body, the sun lends vigour to our organs, this imperative word of mine creates an urge, this semen-enhancing, man-protecting medicine named Vrisha, through its invigorating juice lends strength to the body.

(Atharva.4.4.2)

O man, if a hunter with five fingers hath filled thy body with poison from the crooked arrow, I ask thee to remove the same through the leaves of the herb Apaskambh.

(Atharva.4.6.4)

I charm away the poison with the thorn of a porcupine, with the paint of Parndhi, with Ajashringhi brought from a distant place, and by the use of Kulmal herb.

(Atharva.4.6.5)

Rohini named herb is the healer of the broken bone. May Arundhati, wound-healing herb, heal up this wound!

(Atharva.4.12.1)

Felicitous is this my left hand, yet more felicitous is this the right one. This hand contains all healing properties, its gentle touch brings peace and welfare.

(Atharva.4.13.6)

With our tenfold fingered hands, with our tongue that leads and precedes the voice, with these two healers of disease, we stroke thee with a gentle fondling touch.

(Atharva.4.13.7)

O King, punish the pharmacists who use a deadly medicine, those who prepare an adverse injurious medicine in an unbaked or fully burnt dark red earthen pot, or inject poisonous matter in raw flesh!

(Atharva.4.17.4)

The Apamarga is the foremost among all plants. With this we wipe away whatever disease hath attacked thee, O patient. Get rid of it and live long!

(Atharva.4.17.8)

Let disease-germs in waters be washed down, just as a stream, filled with water, flows down fast. Five medicines are helpful in dislodging them

- (1) Gulgulu (2) Pila (3) Naladi (4) Aukshagandhi
- (5) Pramandani.

(Atharva.4.37.3)

The Sun's rays are blazing like hundreds of iron weapons. With those let it destroy the germs that feed on oblations and Blyxa Octandra.

(Atharva.4.37.8)

O female, we shall destroy altogether from this world the poison or the disease-germ which kills the sperm in the very act of falling in thy organ of generation, which kills it in the iambic stage, which kills it when it has begun its movements in the womb, which wishes to kill it when it is born.

(Atharva.4.96.13)

Sun is thy grandsire, Night thy mother, and the Cloud thy sire. Thy name is called Silachi (wax), thou, thyself, art sister of the learned.

(Atharva.5.5.1)

Thou springest from blest Plaxa, or Ashvattha, Khadira, Dhava, blest Nyagrodha, Parna, so come thou to use, O medicine, the filler of wounds.

(Atharva.5.5.5)

God-coloured, lustrous, shining like the Sun, most lovely, O healing medicine, thou art applied on the wound or fracture. Healing is thy name!

(Atharva.5.5.6)

O learned person, in consultation with other physicians, arrange in such a way, that the fort of this disease may fall, which hath caused us pain, whichever hath consumed our flesh!

(Atharva.5.29.2)

Whatever of the body of this sick man hath been taken, plundered, borne off, or eaten by the flesh-consuming germs, that, O learned physician, restore to him again through medicine. We give back flesh and spirit to his body.

(Atharva.5.29.5)

If some flesh-consuming germ, entering my raw, cooked, half-cooked, thoroughly cooked food, hath injured me, let the germs with their lives and offspring be destroyed, so that I may be free from disease.

(Atharva.5.29.6)

The deadly poison that the enemies mix in thy food, drinking water or administer it in the raw fruits, the same do I remove.

(Atharva.5.31.1)

With efficacious medicine do I rub the body of the patient. Streams, mountains, hillocks contain useful medicines. May the nourishing, sleep-inducing medicine be effective. May it bring peace to thy mouth, peace to thy heart.

(Atharva.6.12.3)

Of abscess, of consumption, of inflammation of the eyes, O Plant, of painful itch, thou Herb, let not a particle remain.

(Atharva.6.127.1)

Those two eruptions, Consumption, which stand closely hidden in thy groin, I know the medicine for them. Chipudru is their magic cure.

(Atharva.6.127.2)

I have removed the poison of this scorpion that creeps along low on the earth and is now poisonless.

(Atharva.7.56.5)

Black vein is the mother, we have heard, of redhued pustules. I pierce and penetrate them, with the aid of a surgical knife.

(Atharva.7.74.1)

I pierce the foremost one of these pustules. I perforate one of medium intensity. Here I cut asunder the pustule of little intensity like a lock of hair.

(Atharva.7.74.2)

O girl, fit for marriage, thy mother rejects as thy husband him who suffers from skin disease of leprosy, and him who is far advanced in age. They should never long to marry thee.

(Atharva. 8.6.1)

The mother should reject as her daughter's husband, the meat-eater, the companion of meat-eaters, a man violent in nature, one cruel like a

(Atharva. 8.6.2)

O leper, don't try to be married, if married through mistake, cohabit not with this girl. Don't live in her house. For this girl I select a beautiful husband as remedy for one suffering from leprosy.

wolf, a thief, a grey-haired person, one who suffers from gonorrhoea, a dandy, one stiff-necked like a

bear, one suffering from photophobia.

(Atharva. 8.6.3)

All-invigorating, semen-augmenting, health-infusing, highly brittle, highly efficacious, attractive medicines, we use for curing ailments.

(Atharva. 8.7.1)

May the herbs, whose father is the Sun, their mother Earth, the water their root, deliver this man from consumption, born of lust.

(Atharva. 8.7.2)

Let plants that banish pain, whose soul is water, piercing with their sharp horns, expel the malady.

(Atharva.8.7.9)

Medicines that free us from disease, cure dropsy, are strong in action, are antidotes of poison, remove cough and pneumonia, alleviate pain; let all of them be collected in this medical hall.

(Atharva.8.7.10)

The Durbha grass, fire, the grass sprout, Ashvaivara, Parushawara act as antidotes against the serpents' poison.

(Atharva.10.4.2)

The Kairatika or Kumarika drug is dug on the high ridges of the hills.

(Atharva.10.4.14)

O plant, thou art named as Taudi, Kauya, or Ghritachi. I take from underneath thy root, the part that is poison-killing.

(Atharva.10.4.24)

O medicine! from every member drive away the venom, and free the heart from it. Thus let the poison's burning heat pass downward and away from thee.

(Atharva.10.4.25)

Let the Jangida herb drive away the fatal diseases like Asharika, Vishrika, asthma, cancer of the back-bone, consumption which eats up the energy of the body.

(Atharva.19.34.10)

O lady, let the learned physician, well-versed in the science of killing germs of all diseases, in consultation with a Vedic scholar, efface from thee the malignant disease, which has taken hold of thy uterus.

(Atharva.20.96.11)

O lady, let the expert physician, with his Vedic knowledge and learning, thoroughly destroy the malicious disease, which is lying latent in thy womb.

(Atharva.20.96.12)

These poisonous plants should remain in a safe place! The rugged mountain that produces this herb should remain under the supervision of the Government.

436

(Atharva.21.6.8)

#### Energy

Let the wind protect you with food. Let electricity be of great service to you, through electric machines or contrivances.

(Atharva.19.27.1)

O all learned people, fully realise your conduct towards different objects of the universe, know ye the electricity that maintains all beautiful objects, the sun, the invisible matter brought into creation, the invigorating vital airs, thus ye become the utilisers of all objects.

(Yajur.8.57)

O learned person, may thy displeasure spare the fire that has its being from the heat of the Earth, or from the lightning of the sun, whereby the Omnific Lord engenders creatures!

(Yajur.13.45)

Homage to him who knows the science of clouds, and to him who knows the science of electricity.

(Yajur. 16.38)

O masters of the sciences of electricity and air, for ye are all these substances prepared.

(Yajur.33.56)

Electricity carries us the learned to distant places. Just as an ox carries the cart, so we use this electricity for prosperity in preparing planes and seating people therein. May that serve as lightning for you.

(Yajur.35.13)

### *Industry*

May I explore and multiply precious stones and brilliant gems, refined clay, crops, mountains and their products, sand thick and pulverised, silver and gold, iron and weapons, lead and wax, zinc and brass.

(Yajur.18.13)

O God, create bitter drink for penance; for sharpening intellect an artificer; for beauty a jeweller; for welfare a sower; for arrows a maker of shafts; for destructive weapons a bowyer; for victory a bowstring-maker; for control a ropemaker. Cast aside a hunter bent on killing.

(Yajur.30.7)

The many paths which the learned traders are wont to travel, the paths which go between the earth and heaven, may they provide me with milk and ghee, that I may make rich profit by my trade.

(Atharva.3.15.2)

#### Architecture

In front and behind thy house, let flowery Durva grass grow.
Let there be a spring or a tank with lotuses in bloom.

438

(Atharva.6.106.1)

Surland

Let us construct a beautiful, well-designed, commodious house.

Let us strengthen the ties and fastenings of the house that has doors on all sides and holds all precious things.

(Atharva. 9.3.1)

An artisan draws close, presses fast, makes secure thy knotted bands. Just as a skilful surgeon operates upon the diseased joints, so we strengthen all thy parts, O house.

(Atharva.9.3.3)

# Agriculture

Ye husband and wife, the growers and protectors of corn, destroy the crow, the swine, the rat, cut off their heads and crush their ribs. Bind fast their mouths; let them not eat our barley; so guard, ye twain, the growing corn from danger.

(Atharva.6.50.1)

Ho! crow, ho! thou locust, ho! obnoxious grasshopper. As a priest rejects the not well-prepared oblation, so go hence devouring not, injuring not this corn.

(Atharva.6.50.2)

Hearken to me, lord of the violent birds, lord of the locusts, sharp-toothed vermin! Whatever ye be, dwelling in woods or villages, devourers of my harvest, we crush and mangle all those.

439

(Atharva.6.50.3)

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu

The fiend who feeds on the flesh of cattle, the flesh of horses and of human bodies, who steals the milch-cow's milk away, O King, tear off the heads of such with fiery fury!

(Atharva. 8.3.15)

The fiends who poison the cows, the evil doers who cut the cow into pieces, let the king, the urger of all, banish them from his state, and their share of herbs and plants be denied them.

(Atharva.8.3.16)

# Geology

Just as I, the friend of all, perform this yajna, the giver of kindly power, or have recourse to the science of geology, so do thou.

(Atharva.8.7.9)

O learned man, just as I with the aid of Vedic speech, the killer of fiends and infuser of strength, perform the invigorating sacrifice, so do thou. Just as my wise and able man, expert in the science of yajna, performs the sacrifice or unearths this place to test it geologically, so shouldst thou O man!

Just as I a geologist resort to strength-giving agriculture and the science of geology, so do thou.

(Yajur.5.23)

# Transportation

O learned person, with the skill of art, thou hast attained to fame under the sun, thou art connected with air's mid-realm through electricity, thy asylum is on earth. Being the master of aeroplanes, go ahead with nice well-balanced speed!

(Yajur.11.12)

O artisan and his master, ye both, the bestowers of happiness like the sun and air, harness electricity in this aeroplane, possessing the speed of fire and water, seating and taking us afar!

(Yajur.11.13)

For them, who with arrows in their hand and armed with sword, preach the study of the Vedas and the use of ships, we send our weapons to places a thousand leagues afar.

(Yajur.16.61)

Let us honour that aeroplane, each day that passes, with hearts full of joy, in which are laid necessary ingredients for propelling it, and gun, cannon, shield, bow, arrow, armour and military equipment of this warrior.

(Yajur.29.45)

The skilled mechanics should utilise fire in making automobiles travel for 3339 miles. Fire and water should be employed in making them cover the atmosphere.

(Yajur.33.7)

#### Index

Abundance 287, 334 Bliss, 118, 209, 224 Action. complete 158 agile 267 eternal 154 detached 222 spiritual 209 five organs of 424 state of 428 sublime 283 Adoration 94 Agriculture 439 torrential 130 All are alike 149 wedded 226, 229 Anatomy 429 Body, the temple of God 332 Anger 269 Bondage 209 Apertures 426 Bones, broken 431 Architecture 438, 439 Bow and arrow 240 Armour 441 Bowstring 240 Army 239 Brahma 78 Arrows 146, 438 Brahmacharya 19 Artisans 439 Bravery 240, 259, 263, 266, Arva 74 269 Asat (non-existent) 32, 38, 39 Breath control 38, 425 Ascetic authority 163 Brotherhood 225 Ascetics 44 Assembly 239 Celestial region 283 Astronomy 422 Celibacy 228 Atom 32 Circles, eight 428 Attachment 262 Clouds and winds, divine 300-Aum 17, 145 Auspicious dawn 287 Commandments 117, 262 Austerity 272 Compassion 261 Confidence 223 Battle 240 Conformity 220 Benevolence 221, 229, 236 Consciousness, social 218 Consideration 227 and death, cycle of 279 Constellations 55, 422 and rebirth, cycle of 145 Contentment 208 of mortal man 278 Corn 334, 439 Bladder 430 Cosmic Blessings 117, 220, 227, 238, chariot 59 268 energy 50, 94, 282

| fire 102                                      | fever 429                |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| intelligence 54, 63                           | jaundice 430             |
| laws 11                                       | leprosy 430, 434         |
| light 103, 107                                | malignant 436            |
| luminaries 49, 5, 74                          | photo-phobia 435         |
| order 103                                     | pneumonia 435            |
| ridiation 50                                  | urinary 430              |
| ration 30                                     | Divine                   |
| yajı 1 18, 42, 47                             | assurance 114            |
| Courage, 220                                  | awareness 152            |
| daring 266                                    | blessings 106            |
| Cows 338, 339                                 | clouds and winds 300-306 |
| Creation, womb of 279                         | consciousness 51, 54     |
| Cremation 425                                 | duties 263               |
| Curses 267                                    | fire 167, 170            |
| Cycle of birth and death 279                  | guidance 124-127         |
| Darkness, pit of 22                           | intuition 326            |
| Dawn 284-287                                  | justice 146              |
| and night 289                                 | love 53, 424             |
|                                               | mother of speech 154     |
| auspicious 287                                | vision 7, 113            |
| Day and night 299<br>Deceit 272               | will 39                  |
|                                               | Dreams, evil 138         |
| Dedication 108, 109, 217, 234<br>Delusion 268 | Duties, marital 229      |
| Desires 143, 211                              | Duty, 221                |
| evil 268, 423                                 | path of 222, 239         |
| material 272                                  | path of 222, 239         |
| passionate 268, 272                           | Earning, honest 130, 236 |
| Devotee 268                                   | Ecstasy, spiritual 263   |
| Devotion, generous 234                        | Efforts, 258             |
| Dharma                                        | honest 258               |
| path of 229                                   | Electricity 437          |
| Vedic 24                                      | Elements, eight 427      |
| Discipline 131                                | Elixir, spiritual 86     |
| rigorous 127, 272                             | Eloquence 106            |
| social 119                                    | Endeavour, creative 119  |
| spiritual 204                                 | Energy 437               |
| Disease-germs 432                             | cosmic 282               |
| Diseases 342, 343                             | one source of 348-351    |
| asthma 436                                    | Eternal                  |
| cancer 436                                    | bliss 154                |
| consumption 434, 436                          | glory 258                |
| cough 435                                     | grace 128                |
| dropsy 435                                    | happiness 128            |
| dysentery 429                                 | joy 268, 272             |
| dyscillery 125                                | Joj 200, 2.2             |

life 262 Give and take 229 order 292 Glory, eternal 258 peace 158 of mankind 347 Eternity 105, 156, 164-166 path of 259 Evil desires 268 God, all in One 261 dreams 138 eradication of 218 one 77 forces 239 proclaims 68 spirited 250 the beloved 90-92 thoughts 269 the glow of 213 God's love 223 Evolution 34 beginning of 35 Godly attribute 224 Experience, spiritual 272 Goodwill 222 Exploitation 146, 234 Grace, eternal 128 Greed 268 Faith 114, 271 Grief 269 Family life 227, 229 Guilt 258 Farmer 219 Farming 235 Hands, hundred 236 Feeding the hungry 220 Happiness 118, 224, 235 Fellowship 218, 263 eternal 128 Fertility 218 Harmony 222 Fire, speed of 441 Harvest 235 Firmness 262, 263 Lord of 337 Fraternity 218 Harvest-song 334 Freedom, absolute 209 Hatred 213 Friendship 157 Head 429 Forces, Heavenly treasures 283 malignant 262 Heavens 343 negative 262 Herbs, medicinal 321, 342, twenty-one 427 343, 429-436 violent 266 Hermits 44 Forgiveness 142-145, 426 Hiranyagarbha 16, 31 Formidable 239 Honest earning 130, 236 Fortitude 263 Honesty 234 Frustration 262, 272 House 438, 439 Human Galaxies 279 society 44, 47 Gambling 235 soul 194, 262 Generosity 234 Humanity 222 Genius 225 Hypocrites 239 Geology 440 Ideals, common 218-220 Germs 432

Immortality 133, 188

444

flesh-consuming 433

Impulses, wicked 267 Liberal-giver 234 In-laws 227 Liberation 135, 209, 211 Indra 423 Life. Infinite kala 281 eternal 262 Infirmity 163 glorious 234 beyond 163 immortal 60, 108 Inflammation 434 path of 235 Lightning 437 Insecurity 139 Lion 239 Instincts, voracious 264 Intellectual brilliance 140, 175 brave like a 259 Intuition, divine 326 Living, healthy 227 Intuitive perception 282 Invincibility 239, 263, 423 joyous 229, 261 Locust 439 Invocation 106-107 Lord of harvest 337 Irrigation 327 Lotus 438 Love, Jealousy 135, 272 divine 424 Jewels 231 mutual 224 Inana 59 sublime 231 Journey, long 260 Lustre 269 Joy 209, 236 spiritual 234 eternal 268, 272 Luxury 237 intense 261 rapturous 271 Machines, electric 437 universal 221 Magnanimity 266 Jupiter 422 Malevolence 131 Malicious 268 Kala, infinite 281 Manifestation 42, 43, 83 Karma, law of 221 Mankind 47 King 238, 239 service to 228 Kingdom 239 Marital duties 229 Knowledge Marriage 221 integrated 13 Material mundane 13 desires 272 spiritual 98 gains, path of 272 Matter, primordial 279 Mechanics 441 Labour, hard 235, 238 Medicinal herbs 321, 342, 343 Land 278 Medicine, sleep-inducing 434 barren 213 Meditation 2, 87, 165, 175, 213 Law Melodious flute 51, 53 of karma 221 path of 235 Melody, sweet 124, 326 Laws, eternal 130, 165 Mercy 231 Milk, cow's 339 Leaders of society 225

| Mind,                        | Paths, bounteous 239               |
|------------------------------|------------------------------------|
| idle 269                     | Patience 259, 263                  |
| searching 271                | Peace 123, 236                     |
| Moods of nature 340          | all-embracing 142                  |
| Moon 46, 298, 422            | eternal 158                        |
| Mortal man, the birth of 278 | lasting 210                        |
| Mother                       | sublime 266                        |
| earth 19, 65, 307-315        | Perception, intuitive 282          |
| eternity 55, 65, 117, 209    | Perseverance 259, 263              |
| infinity 62, 117             | Pharmacist 432                     |
| nature 180                   | Planetary system 46                |
| Motherland 347               | Planets 35, 60                     |
| Mutual                       | Plants, poisonous 436              |
| accord 224, 228              | Pleasures, sensuous 147, 210       |
| love 224                     | Ploughing 330                      |
| MYC ZZI                      | Poison 431                         |
| Nasadiya sukta 38            | antidotes of, 435                  |
| Nature, moods of 340         | deadly 433                         |
| Nebulae 35                   | plants 436                         |
| Neutrons 35                  | Posterity 118                      |
| Night 288, 299               | Poverty 236                        |
| and dawn 289                 | Power                              |
|                              | hydro-dynamic 321                  |
| Obedience 164                | invincible 425                     |
| Objectives, common 218-220   | Prajapati 78                       |
| definite 225                 |                                    |
| Oblations 46, 167            | Prayers 190 131 134 125            |
| Ocean 262                    | Prayers 129-131, 134, 135, 138-140 |
| One                          | Primeval 239                       |
| accord 230                   | Primordial 279                     |
| source of energy 348-351     | world 38, 43                       |
| Order 237                    | Progeny 147, 231                   |
| Ornaments 231                | Progress 123                       |
| Outer space 283              | Purple oxen 286                    |
| Passions 134, 268, 272       | Purusha 239                        |
| Path,                        | sukta 42                           |
| heavenly 272                 | Junia 12                           |
| of dharma 229                | Qualities,                         |
| of duty 222, 239             | threefold 427                      |
| of glory 259                 | Quest 271                          |
| of law 235                   |                                    |
| of life 235                  | Radiance, spiritual 51, 124        |
| of material gains 272        | Radio telescope 35                 |
| of righteousness 127, 211,   | Realisation 85, 268, 271           |
| 268                          | Rebirth 423                        |

| Region, celestial 283       | mates 261                |
|-----------------------------|--------------------------|
| Resolution 228              | Space,                   |
| Resolve 110-111             | endless 163              |
| Reverence 75, 76, 107       | middle 46, 59            |
| Riches 234                  | outer 283                |
| Righteousness, path of 127, | Speech, sweetness of 234 |
| 211, 268                    | Sperm 432, 436           |
| Rita 11                     | Spirit,                  |
| Rivers 322                  | fiery 131                |
| Royal                       | heroic 263               |
| blood 239                   | immortal 111             |
| traditions 239              | Spiritual                |
|                             | bliss 209                |
| Sacred thread 425           | discipline 204           |
| Sages, ancient 142          | ecstasy 263              |
| Salvation 80, 85, 106, 211, | elixir 86                |
| 282, 424                    | experience 272           |
| Sarasvati 154-162           | knowledge 98             |
| Science of electricity 436  | lustre 234               |
| Self-sacrifice 222          | radiance 51, 124         |
| Selfish 219                 | substance 54             |
| Sense-organs 111, 268       | Spokes,                  |
| Senses                      | three 428                |
| five 426                    | twelve 164               |
| seven 426                   | Springs 438              |
| Serpent 258                 | Stars                    |
| Service 261                 | (dwarfs) 62              |
| to mankind 228              | millions of 163          |
| Ships 441                   | State, head of 239       |
| Sins 268                    | Steadfastness 263        |
| Skull 429                   | Sterility 430            |
| Social                      | Stones, precious 458     |
| consciousness 218           | Straightforwardness 224  |
| discipline 119              | Streams, turbulent 262   |
| groupings 44                | Strength 266             |
| welfare 220                 | inner 266                |
| Society, human 44, 47       | Strifes 266              |
| Soma 171-173                | Struggles 266            |
| Soul,                       | Sublime                  |
| ascending 258, 266          | bliss 283                |
| elevation of, 424           | love 231                 |
| human 194-203, 262, 423     | peace 266                |
| pious 115                   | vision 102               |
| two wings of 329            | Substance, spiritual 54  |
| universal 261               | Sun 35, 292-295          |

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu

the eye of the universe 275,
277 luminous 34
Veins 430
Veins 430
Vigour 117, 23
Surrender 114, 133, 222
Sweetness 230 Virtue 224
Vision, 175
inner 271
Teacher, spiritual 239 sublime 102

Teacher, spiritual 239
Tempest 266
Tendencies, seven 426
Terminology, Vedic 14
Theism 15
Therapeutic substance 43
Thoughts,
evil 269
noble 272
Time, wheels of 162

Theism 15
Therapeutic substance 43
Thoughts,
evil 269
noble 272
Time, wheels of 162
Traditions, royal 239
Traits, fifteen 427
Transcendental meditation 62
Transportation 441
Truth, 169
hidden 263
lasting 271
ultimate 166

Unity 60
Universe 276
soul of 162
sun the eye of 275, 277
the wheel of the 276
Urges,
passionate 268, 272
violent 272
Urinary diseases 430
Uterus 436

Values, false 268 Vapours, Veins 430
Vigour 117, 236
Virtue 224
Vision, 175
inner 271
sublime 102
Vital
airs 437
breath 54
Vitality 117, 236
Voice, inner 161, 229

Warrior, brave 240, 263, 266, 269 Waters 321 Wealth, hoarded 219 of the greedy 234 wheels of 235 Wealthy, miserly 219 Weapons 438 Wedded bliss 226, 229 couple 229 Welfare, social 219, 220 society 236 Wheel of the universe 276 Wheels of wealth 235

eternal 155 inner 235 Wolf 268 Womb of creation 279 Word 152, 156, 157, 162 Words, bitter 272 World citizens 221 Worries 230, 272

Worship, perpetual 115

Yagna 18, 229 Yoga 425

Wisdom 175

Zodiac 279

30

Original Text of HYMNS



Page 9

एपायुक्त परावतः सूर्यस्योदयंनादधि शतं रथेभिः सुभगोषा इयं वि यात्यभि मानुषान् 泵. 1.48.7

Page 19

आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याह्या चतुर्भिरा षड्भिर्हूयमानः आष्ट्राभिर्दशिभः सोम्पेयंम्यं सुतः सुमख मा मृधंस्कः

雨. 2.18.4

Page 34

हिरण्यगर्भः समंवर्तताग्रं भूतस्यं जातः पतिरेकं आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवायं ह्विषां विधेम 寒. 10.121.1

Page 36

पूर्णः कुम्भोऽधि काल आहिंतुस्तं वै पश्यामो बहुधा नु सन्तः स इमा विश्वा भुवंनानि प्रत्यङ्कालं तमाहुः परमेव्यो∫मन्

अ. 19.53.3

Page 38

नासंदासीत्रो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्

न मृत्युरांसी<mark>दमृतं न तर्हि</mark> न रात्र्या अहं आसीत् प्र<u>के</u>तः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मांद्धान्यत्र पुरः किं चुनासं

泵. 10.129.2

तमं आसीत् तमंसा गूळहमग्रेऽप्रकेतं संलिलं सर्वमा इदम् तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत् तपंसस्तनमंहिनाजांयतेकंम्

泵. 10.129.3

Page 39

कामुस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत सतो बन्धुमसंति निरंविन्दन् हृदि प्रतीप्या कवयो मनीपा

泵. 10.129.4

तिरश्चीनो वितंतो रिश्मरेषाम्धः स्विदासी३दुपरि स्विदासी३त् रेतोधा आसन् महिमानं आसन् त्युधा अवस्तात् प्रयंतिः परस्तात् 束. 10.129.5 को अद्धा वेंद्र क इह प्र वोंचत् कुत आजाता कुतं इयं विसृष्टिः

<u>अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाऽथा</u> को वेंद्र यतं आ<u>ब</u>भूवं

표. 10.129.6

इयं विम्रिष्ट्यितं आबभूव यदिं वा द्धे यदिं वा न यो अस्याध्यंक्षः पर्मे व्योम्न त्सो अङ्ग वैद्यदि वा न वेदं 雨. 10.129.7

Page 41

शं नः सूर्यं उरुचक्षा उदैतु शं नश्चतंस्रः प्रदिशो भवन्त शं नः पर्वता ध्रवयो भवन्त शं नः सिन्धंवः शम् सन्त्वापंः 洭. 7.35.8

Page 42

सहस्रंशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रंपात् स भूमिं विश्ववतो वृत्वा ऽत्यंतिष्ठदृशांगुलम्

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यंम् उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहंति

एतावानस्य महिमा ऽतो ज्यायाँश्च पूर्रुषः पादोर्ऽस्य विश्वां भूतानि त्रिपादंस्यामृतं दिवि

泵. 10.90.3

त्रिपादुर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः ततो विष्वुङ् व्यंक्रामत् साशनानशने अभि

泵. 10.90.4

Page 43 तस्माद्विराळजायत विराजो अधि पूर्रुषः स जातो अत्यंरिच्यत पश्चादुभूमिमथो पुरः 泵. 10-90.5

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म ह्थ्मः शुरद्धविः ऋ. 10.90.6

तं युज्ञं बहिं<u>षि</u> प्रौक्षन् पुरुषं <u>जातमंग्र</u>तः तेनं देवा अयजन्त साध्या ऋषय<u>श्च</u> ये ऋ. 10.90.7

तरमा<u>ं द्य</u>ज्ञात् सं<u>र्वह</u>तः संभृ<mark>तं पृषदाज्यम्
प्शून् ताँश्चेक्रे वाय्व्यानार्ण्यान् ग्राम्याश्च ये

ऋ. 10.90.8</mark>

Page 44

तस्मां<u>ब</u>ज्ञात् सं<u>र्वहुत</u> ऋ<u>चः</u> सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञि<u>रे</u> तस्माद्यजुस्तस्मांदजायत ऋ.10.90.9

तस्मादश्या अजायन्त ये के चोभ्यादंतः गावो ह जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः

泵. 10.90.10

यत् पुरुंषुं व्यदंधुः कितिधा व्यंकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का कुरू पादा उच्येते ऋ. 10.90.11

Page 46

ब्राह्मणीऽस्य मुखंमासीद्बाहू राजन्यः कृतः कुरु तदंस्य यद्वैश्यः पुद्भ्यां श्रूह्रो अजायत ऋ 10.90.12

चन्द्र<u>मा</u> मनंसो <u>जातश्चक्षोः</u> सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रंश्चाग्निश्चं प्राणा<u>द्</u>यायुरंजायत

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं <u>शी</u>ष्णीं द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दि<u>शः</u> श्रो<u>त्रात्</u> तथां <u>लो</u>काँ अंकल्पयन्

泵. 10.90.14

Page 47

सप्तास्यासन् परिधयिक्षः सप्त सिमधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबंध्नन् पुरुषं पशुम्

泵. 10.90.15

युज्ञेनं युज्ञमंयजन्त देवास्ता<u>नि</u> धर्माणि प्र<u>थ</u>मान्यासन् ते ह नाकें महिमानंः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः

泵. 10.90.16

पूर्णात् पूर्णमुदंचित पूर्णं पूर्णेनं सिच्यते उतो तद्वद्य विद्याम् यत्स्तत् परि<u>ष</u>िच्यते ३. १०.८.२९

Page 49

आवहंन्ती पोष्या वीर्याणि चित्रं केतुं कृंणुते चेकिताना र्ड्युषीणामुपमा शश्वंतीनां विभातीनां प्रथमोपा व्यंश्वैत्

<u>षावों</u> न स्तृभिश्चितयन्त <u>खादिनों</u> व्य<mark>प</mark>्रि<u>भ्रया</u> न द्युंतयन्त वृष्टयंः <u>रुद्रों यद् वो मरुतो रुक्</u>मवक<u>्षसों</u> वृषाज<u>िन</u> पृश्न्याः शुक्र ऊर्धनि ऋ 2.34.2

उरौ महाँ अनि<u>बाधे वंवर्धाऽऽपो अिप्नं यशसः</u> सं हि पूर्वीः <u>ऋतस्य</u> योनीवशयद् दर्मूना जा<u>मीनामि</u>ग्निर्पिस स्वर्मृणाम्

अक्रो न <u>बिभिः संमिथे म</u>हीनां दि<u>ट</u>्टक्षेयंः सून<u>वे</u> भार्ऋजीकः उदुक्<u>तिया</u> जनिता यो <u>जजाना</u>ऽपां ग<u>र्भो</u> नृतमो <u>यह्</u>रो अग्निः ऋ. 3.1.12

Page 50

को अद्धा वैंद क इह प्र वोचद् देवाँ अच्छा पृथ्याई का समेति दर्ष्टश्र एषाम<u>वमा सदांसि परेंषु</u> या गुह्येंषु व्रतेषुं

泵. 3.54.5

अर्ध <u>जिह्ना पापतीति</u> प्र वृष्णी गोषुयु<u>धो</u> नाशनिः सृ<u>जा</u>ना शूरंस्ये<u>व प्रसितिः क्षातिर</u>ग्नेर्दुर्वत<u>ुंर्भी</u>मो दंयते बनानि

泵. 6.6.5

त्वामं<u>ग्ने</u> पुष्कं<u>रा</u>दध्यथं<u>र्वा</u> निरंमन्थत। मूर्ध्नो विश्वस्य <u>वा</u>वतः

泵. 6.16.13

या तें <u>दिद्यु</u>दवंसृष्टा <u>दिवस्परिं क्ष्मया</u> चरं<u>ति</u> प<u>रि</u> सा वृंणक्तु नः सहस्रं ते स्वपिवात भेषुजा मा नंस्तोकेषु तनंयेषु रीरिषः

泵. 7.46.3

Page 51

पुरुष एवेद सर्वं यद भतं यच्च भाव्यम पादोऽस्य सर्वा भतानि त्रिपादस्यामतं दिवि

ता अलत वयुनं वीरवंक्षणं समान्या वृतया विश्वमा रजः अपो अपांचीरपंरा अपेजते प्र पूर्वाभिस्तिरते देवयर्जनः

泵. 5.48.2

वि या सृजति समनं व्यर्श्वनः पदं न वेत्योदंती वयो निकंप्टे पप्तिवांस आसते व्यूप्टी वाजिनीवति

泵. 1.48.6

एपायुंक्त परावतः सूर्यस्योदयंनादधि शतं रथेभिः सुभगोषा इयं वि यात्यभि मानुषान 泵. 1.48.7

नि दूरोणे अमृतो मर्त्यानां राजा ससाद विदर्थानि सार्धन युतप्रंतीक उर्विया व्यंद्योदिग्नविंश्वानि काव्यांनि विद्वान्

泵. 3.1.18

Page 53

परि प्रासिष्यदत् कविः सिन्धोर्फ्रमाविधं श्रितः कारं बिभ्रंत पुरुस्पृहंम

सा. 446

Page 54

हिरंण्यपाणिः सविता सुजिह्नस्त्रिरा दिवो विदथे पत्यमानः <u>दे</u>वेर्षु च सवि<u>तः</u> श्लो<u>क</u>मश्<u>रे</u>रादमभ्यमा सुंव सर्वतीतिम्

इमा जुहाना युष्मदा नमौभिः प्रति स्तोमं सरस्वति जुषस्व तव शर्मन् प्रियतमे दधाना उपं स्थेयाम शर्णं न वृक्षम्

雨. 7.95.5

उभे यत् ते महिना शुंभे अन्धंसी अधिक्षियन्ति पूरवंः सा नो वोध्यवित्री मुरुत्संखा चोद राधो मुधोनाम्

汞. 7.96.2

Page 55

भद्रमिद् भद्रा कृणवत् सरस्वत्यकंवारी चेतति वाजिनीवती गुणाना जमदग्निवत् स्त्वाना च वसिष्ठवत

束. 7.96.3

अमी य ऋक्षा निर्हितास उच्चा नक्तं दर्हेश्चे कुहं चिद् दिवेयुः अदंथ्यानि वर्हणस्य व्रतानि विचाकंशच्<u>चन्द्रमा</u> नक्तमेति

泵. 1.24.10

डुमं स्तोमुं सक्रंतवो मे अद्य <u>मित्रो अर्य</u>मा वर्रुणो जुषन्त <u>आदित्यासः</u> शुचं<u>यो</u> धारंपूता अर्वृजिना अनवद्या अरिंष्टाः

莱. 2.27.2

अश्विंना हरिणाविव <u>गौरावि</u>वानु यवंसम् <u>हंसाविव पतत</u>मा-सुताँ उप

泵. 6.78.2

अकारि <u>वा</u>गन्धंसो वरी<u>म</u>न्नस्तारि <mark>बर्हिः सुंप्रायणतंमम्</mark> उत्तान्नहंस्तो युवयुर्वबन्दा ऽ ऽ <u>वां</u> नक्षंन्<u>तो</u> अद्रंय आञ्च ऋ. ६.६३.३

Page 56

उदीर्ध्वं <u>जी</u>वो असु<u>र्न आगादप</u> प्रा<u>गा</u>त् तम आ ज्योतिरेति आ<u>रै</u>क् पन्थां यात्तेवे सूर्यायागेन्म यत्रं प्र<u>ति</u>रन्त आयुंः

泵. 1.113.6

Page 58

आदित्यासो अदितयः स्याम् पूर्देवत्रा वंसवो मर्त्यत्रा सनेप मित्रावरुणा सर्नन्तो भवेम द्यावापृथि<u>वी</u> भवंन्तः

束. 7.52.1

बाह्यणासो अति<u>रा</u>त्रे न सो<u>मे</u> स<u>रो</u> न पूर्ण<u>मिभितो</u> वर्दन्तः सम्वत्सरस्य तदहः परिष्ठ यन्मण्डूकाः प्रावृषीणं <u>ब</u>भूवं ऋ. 7.103.7

आ<u>पो</u> यं वं<u>ः प्रथमं देवयन्तं इन्द्र</u>पानंमूर्मिमकृण्व<u>ते</u>ळः तं वो <u>वयं शुचिमिरिप्रम</u>द्य <u>घृतप्रुषं</u> मधुमन्तं वनेम

Page 59

तमूर्मिमापो मधुमत्तमं <u>वो</u> ऽपां नपांदवत्वाशुहेमां यस्<u>भिन्नद्रो</u> वसुभि<u>र्मा</u>दयांते तमश्यामदे<u>व</u>यन्तो वो <u>अ</u>द्य ऋ. ७. ४७.२

ये <u>अग्नयों</u> न शोशुंचिन्निधाना द्विर्यत् त्रिर्म्कतो वावृधन्तं। <u>अरे</u>णयो हिर्ण्ययांस एषां साकं नृम्णैः पौंस्येभिश्च भूवन्

泵. 6.66.2

यदें<u>षां</u> पृषं<u>ती</u> रथे प्रष्टि<u>र्वह</u>ित रोहिंतः यान्ति शुभा रिण<u>त्र</u>पः

莱. 8.7.28

यो अ<u>नि</u>ध्मो दीदंयद्रप्स्वर्नन्तर्यं विप्रांस ईंळते अध्वरेषुं अपां न<u>पा</u>न्मधुंमतीर्पो <u>दा</u> या<u>भिरिन्द्रो वावृधे वी</u>र्याय ऋ. 10.30.4

ब्रह्म सूर्यंसम् ज्यो<u>ति</u>र्द्योः संमुद्रसंमुष्ठ सरंः इन्द्रं पृथिव्ये वर्षी<u>या</u>न् गोस्तु मात्रा न विद्यते य. 23.48

Page 60

एकं पुवाग्निर्वंहुधा समिद्ध ए<u>कः सूर्यो विश्व</u>मनु प्रभूतः ए<u>क</u>ैवोषाः सर्व<u>मि</u>दं वि <u>भा</u>त्ये<u>कं वा इदं वि वंभूव</u> सर्वम्

Page 62

माता देवानामदितरनीकं यज्ञस्यं केतुर्वृहती वि भांहि प्रशस्तिकृद् ब्रह्मणे नो व्युर्वच्छा नो जनं जनय विश्ववारे कः 1.113.19

त आंदित्यासं <u>उ</u>रवो ग<u>भी</u>रा अदंब्धा<u>सो</u> दिप्सन्तो भूर्यक्षाः अन्तः पंश्यन्ति <u>वृजि</u>नोत <u>साधु</u> सर्वं राजभ्यः परमा <u>चि</u>दन्ति ऋ २.27.3

तिस्रो भूभीधरियन् त्रीरुत यून् त्रीणि व्रता <u>वि</u>दथे <u>अ</u>न्तरेषाम् ऋतमादित्या महि वो महित्वं तदर्यमन् वरुण मित्र चार्र

泵. 2.27.8

Page 63

यस्यां अनुन्तो अहुंतस्त्<u>वेषश्वरिष्णुरंर्ण</u>वः। अ<u>मश्वरंति</u> रोर्रुवत् ऋ. 6.61.8

आदित्या<u>सो</u> अदितिर्मादयन्तां <u>मित्रो अर्य</u>मा वर्<u>रुणो</u> रजिष्ठाः अस्माकं सन्तु भुवनस्य <u>गो</u>पाः पिबन्तु सो<u>म</u>मवंसे नो <u>अ</u>द्य

आदित्या विश्वे मुरुत्तंश्च विश्वे देवाश्च विश्वं ऋभवंश्च विश्वे इन्द्रों अग्निर्श्विना यो अपां यो विश्वंस्य जगतो देव ईशे

ग्रे. 7.51.3 यो वर्धन ओषधीनां यो अपां यो विश्वंस्य जर्गतो देव ईशें स त्रिधातुं शर्णं शर्म यंसत् त्रिवर्तु ज्योतिः स्विधच्चर्न स्मे

Page 64

आ<u>पो</u> हि ष्ठा मं<u>योभुव</u>स्ता नं <u>ऊ</u>र्जे <mark>दंधातन । म</mark>ुहे रणाय चक्षंसे <sub>सा. 1839</sub>

Page 65

धारयंन्त आ<u>दित्यासो</u> ज<u>गत्</u> स्था देवा विश्वंस्य भुवंनस्य <u>गो</u>पाः दीर्घाधि<u>यो</u> रक्षमाणा असुर्यमृतावा<u>नश्रयंमाना</u> ऋणानि

莱. 2.27.4

स होता विश्वं परिं भूत्वध्वरं तमुं ह्व्यैर्मनुंष ऋअते गिरा हिरिशिप्रो वृंधसानासु जर्भुरद् द्यौर्न स्तृभिश्चितयद् रोदंसी अनुं ऋ 2.2.5

यो वांमृज<u>वे</u> क्रमंणाय रोद<u>सी</u> मर्तों दुदाशं धिष<u>णे</u> स साधित प्र प्रजाभिर्जायते धर्मण्स्परि युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सन्नेतः

स्तरीर्ह त्युद् भर्वित सूर्त उ त्यद् यथावशं तुन्वं चक्र एषः पितुः पयः प्रति गृभ्णाति माता तेनं पिता वर्धते तेनं पुत्रः ३३. ७.१०१.३

Page 68

अहं मनुरभवं सूर्यंश्<u>चा</u>ऽहं कक्षी<u>वाँ</u> ऋषिरस्मि विप्रंः अहं कुत्समार्जु<u>ने</u>यं न्यृंञ्जे ऽहं कि<u>विरुशना</u> पश्यंता मा ऋ. ४.२६.

अहं भूमिमद्यामार्यायाऽहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय । अहम्पो अनयं वावशानां मर्म देवासो अनु केर्तमायन् ऋ. 4.26.2

Page 69

अहं पुरो मन्द<u>सा</u>नो व्यै<u>रं</u> नर्व <u>सा</u>कं न<u>ंव</u>तीः शम्बरस्य <u>शतत</u>मं <u>वेश्यं सर्वताना</u> दिवोदासमिति<u>थि</u>ग्वं यदावम् ऋ. 4.26.3

अहं राजा वर्रुणो मह्यं तान्यंसुर्याणि प्रथमा धारयन्त क्रतुं सचन्ते वर्रुणस्य देवा राजांमि कृष्टेरुंपमस्यं व्रदेः ऋ. 4.42.2

मर्माणि ते वर्मणा छादया<u>मि</u> सोमंस्त्वा राजामृतेनानं वस्ताम् उरोर्वरीयो वर्रुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानं देवा मंदन्तु

457

सा. 1870

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu अयमेरिम जरितः पश्यं मेह विश्या जातान्यभ्यंरिम महा ऋतस्यं मा प्रदिशों वर्धयन्त्यादर्दिरो भुवंना दर्दरीमि ऋ. 8.100.4

Page 70

इमं <u>जीवेभ्यः परिधिं दंधामि</u> मै<u>षां नु गादपंरो</u> अर्थ<u>मेत</u>म् शतं जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तर्मृत्युं दंध<u>तां</u> पर्वतेन

泵. 10.18.4

अहं स यो नवंवास्त्वं बृहद<u>्रंथं</u> सं वृत्रे<mark>व दासं वृत्रहारुंजम्</mark> यद्वर्धयन्तं प्रथयन्तमानुषग्दूरे <u>पारे रजंसो रोच</u>नाकंरम्

泵. 10.49.6

अहं <u>क्रद्रेभिर्वस</u>्पिश्चराम्यहमादित्य<u>ैकृत विश्वदेवैः</u> अहं <u>मित्रावर्रुणो</u>भा बिंभर्म्यहमिन्द्राग्नी <u>अहम्श्विनो</u>भा

寒. 10.125.1

अहं राष्ट्री संगर्म<u>नी</u> वसूनां चिकितुषीं प्रथमा यज्ञियानाम् तां मा देवा व्यद्धः पुरुत्रा भूरिंस्था<u>त्रां</u> भूर्यां<u>वे</u>शयंन्तीम्

泵. 10.125.3

म<u>या</u> सो अत्रंम<u>ति</u> यो <u>वि</u>पश्यं<u>ति</u> यः प्राणि<u>ति</u> य ईं शृणोत्युक्तम् अमन्त<u>वो</u> मां त उपं क्षियन्ति श्रुधि श्रुंत श्रद्धिवं तें वदामि

泵. 10.125.4

Page 71

अहमेव स्वयमिदं वंदा<u>मि</u> जुष्टं देवेभि<u>र</u>ुत मानुषेभिः यं <u>कामये</u> तंतमुग्रं कृणो<u>मि</u> तं <u>ब्रह्माणं</u> तमृ<u>षिं</u> तं सुंमेधाम्

泵. 10.125.5

अहं <u>रुद्राय</u> धनुरा तंनोमि <u>ब्रह्मद्विषे</u> शरं<u>वे</u> हन्त्वा उं अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृ<u>थि</u>वी आ विवेश

₹. 10.125.6

अहमेव वार्त इव प्र वाम्यारभंमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर पुना पृंशियौतावती महिना सं बंभूव

泵. 10.125.8

मूर्धाहं रं<u>यी</u>णां मूर्धा सं<u>मा</u>नानां भूयासम् अ. 16.3.1

तपंनो अस्मि पिशाचानां व्याष्ट्रो गोमंतामिव श्वानंः सिंहमिंव दृष्ट्वा ते न विन्दन्ते न्यञ्चनम्

अ. 4.36.6

Page 72

अहं सोर्ममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारंमुत पूषणं भगंम् अहं देधा<u>मि</u> द्रविणं ह्विष्मंते सुप्राच्ये यर्जमानाय सुन्<u>व</u>ते ऋ 10.125.2

Page 74

सत्यमहं गंभीरः काव्येन सत्यं जातेनांस्मि जातवेदाः न में दासो नार्यो महित्वा व्रत मीमाय यदहं धंरिष्ये अ. 5.11.3

अध्यक्षो <u>वा</u>जी मम् कामं उग्रः कृणोतु मह्यमसप्तन्मेव विश्वे देवा ममं नाथं भवन्तु सर्वे देवा हवमा यन्तु म इमम् अ. 9.2.7

अन्तस्ते द्यावांपृथिवी दंधाम्यन्तर्दधाम्युर्वन्तरिक्षम् सजूर्देवेभिरवरैः परेश्चान्तर्यामे मंघवन् मादयस्वं य. 7.5

चक्रियों विश्<u>वा</u> भुवंनाभि सांसहिश्चक्रिंदेंवेष्या दुवंः आ <u>देवेषु</u> यतंत् आ सुवीर्य आ शंसं <u>उ</u>त नृणाम् ऋ. ३.१६.४

Page 75

नमोर्ऽस्तु ते निर्ऋते तिग्मतेजोऽयस्मयान् वि चृंता बन्ध<u>पा</u>शान् यमो म<u>ह्यं पुनि</u>रित् त्वां दंदा<u>ति</u> तस्मैं यमाय नमों अस्तु मृत्यवे अ. 6.63.2

यस्य वार्तः प्राणा<u>पा</u>नौ चक्षुरङ्गिरसोऽभवन् दि<u>शो</u> य<u>श्च</u>क्रे प्रज्ञा<u>नी</u>स्तस्मैं <u>ज्येष्ठाय</u>ब्रह्म<u>णे</u> नर्मः अ. 10.7.34

नम् इदुग्रं नम् आ विवासे नमो दाधार पृथिवीमृत द्याम् नमो देवेभ्यो नमं ईश एषां कृतं चिदे<u>नो</u> नम्सा विवासे ऋ 6.51.8

मीढुंष्टम् शिवंतम् शिवो नंः सुमनां भव पुरमे वृक्ष आयुंधं निधाय कृतिं वसान आ चर् पिना<u>कं</u> विभ्रदा गंहि य. 16.51

Page 76

नमस्ते रुद्र मन्यवं जुतो तु इषंवे नमंः। बाहुभ्यांमुत ते नमंः

नमों मुहद्भवो नमों अभुकेभ्यो नमों युवभ्यो नम आशिनभ्यः

ऋचो अक्षरें परमे व्यो∫मन् यस्मिन् देवा अधि विश्वें निषेदः यस्तन्न वेद किम्चा कंरिष्यति य इत् तद् विदुस्ते अमी समासते अ. 9.10.18

Page 77

कीर्तिश्च यशश्चाम्भंश्च नभंश्च ब्राह्मणवर्चसं चान्नं चान्नाद्यं च य एतं देवमेकवृतं वेदं

न द्वितीयो न ज़तीयंश्चतुर्थो नाप्युंच्यते। य एतं देवमेंकवृतं वेदं न पंञ्चमो न पष्ठः संप्तमो नाप्युंच्यते। य एतं देवमेंकवृतं वेदं नाष्ट्रमो न नंवमो दंशमो नाप्युंच्यते। य एतं देवमेकवृतं वेदं स सर्वस्मै वि पंश्यांते यच्चं प्राणित यच्च न। य एतं देवमेकवतं वेदं तमिदं निर्गतं सहः स एष एकं एकवृदेकं एव। य एतं देवमेकवृतं वेदं सर्वे अस्मिन् देवा एंकवृतों भवन्ति। य एतं देवमेंकवृतं वेदं

अ. 23.5.14-21

Page 78

तदेवाग्निस्तदंदित्यस्तद्वायुस्तदं चन्द्रमांः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापंतिः

य. 32.1

एकं एवाग्निबंहुधा समिद्धं एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः एकैवोषाः सर्विमदं वि भात्येकं वा इदं वि बंभूव सर्वम्

इन्द्रं मित्रं वर्रुणम्गिनमांहुरथों दिव्यः स सुंपूर्णो गुरुत्मान् एकं सद् विप्रा बहुधा वंदन्त्युग्निं युमं मांतिरिश्वांनमाहुः

泵. 1.64.46

विद्मा शरस्यं पितरं चन्द्रं शतवृष्ण्यम् तेनां ते तुन्वे 3 शंकरं पृथिव्यां ते निषेचनम् बहिष्टे अस्तु बालिति अ. 1.3.4

Page 79

तमिदं निर्गतं सहः स एष एकं एकवृदेकं एव। य एतं देवमेंकवृतं वेदं अ. 13.5.20 सर्वे अस्मिन् देवा एं<u>क</u>वृतो भवन्ति। य <u>एतं देवमेंकवृतं</u> वेदं

अ. 13.4.21

तदिद<u>ास</u> भुवनेषु <mark>ज्येष्ठ् यता ज</mark>ुज्ञ उग्रस्त्वेषन्म्णः सुद्यो जं<u>ज्ञ</u>ानो नि रिणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यूमाः

तमूतयो रणयञ्छूरंसातौ तं क्षेमंस्य क्षितयंः कृण्वत त्राम् स विश्वंस्य करुणस्येश एकी मुरुत्वान नो भवत्वन्द्रं ऊती

अयमेकं इत्था पुरूरु चंष्ट्रे वि विश्पतिः। तस्यं व्रतान्यनुं वश्चरामित

液. 8.25.16

न तस्यं प्रतिमा अस्ति यस्य नामं महद्यशः हिरण्यगर्भ इत्येष मा मां हिथ्शंसीदित्येषा यस्मात्र जात इत्येषः

य. 32.3

समेत विश्वा ओजसा पतिं दिवो य एक इद्भरतिथिर्जनानाम् स पूर्व्यो नूतनमाजिगीषं तं वर्तनीरनु वावृत एक इत्

सा. 372

Page 80

इमं नो देव सवितर्यज्ञं प्र णय

यत्पर्रुषं व्यदंधः कतिधा व्यंकल्पयन। मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरू पादा उच्येते

स इत् तन्तुं स वि जानात्योतुं स वक्त्यान्यृतुथा वंदाति य ईं चिकेतदमृतस्य गोपा अवश्चरंनु परो अन्येन पश्यन

泵. 6.9.3

Page 82

विश्वकर्मा विमेना आदिहाया धाता विधाता परमोत सन्द्रक् तेषामिष्टानि समिषा मंदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन् पुर एकंमाहुः

य. 17.26

इदं विष्णर्वि चूंक्रमे त्रेधा नि दंधे पदा। समृद्धमस्य पांसूरे अ. 7.26.4

त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णूर्गोपा अदाभ्यः। अतो धर्माणि धारयन् सा. 1670

Page 83

तं पृंच्छता स जंगामा स वेद स चिंकित्वाँ ईयते सा न्वींयते तिस्मिन् त्सन्ति प्रशिष्कत्तिस्मित्रिप्टयः स वाजस्य शर्वसः शुष्मिणस्पितः

液. 1.145.1

हंसः शुंचिषद् वसुरन्तरिक्षसद्धोता विद्षदितिथिदुराणसत् नृषद् वरसदृतसद् व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतम्

रूपंरूपं प्रतिरूपो बभुव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय इन्द्रो' मायाभिः पुरुरूपं ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दर्श 泵. 6.47.18

Page 85

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवंणं तमसः परस्तात

Page 86

यो विश्वचंर्षणिरुत विश्वतोंमुखो यो विश्वतंस्पाणिरुत विश्वतंस्पृथः सं <u>बाहुभ्यां</u> भरंति सं पतंत्रीर्घावापृथिवी जनयंन् देव एकः

अ. 13.2.26

य एकंश्चर्षणीनां वसूनामिरुज्यतिं। इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम् अ. 20.70.15

अब्ध्ने राजा वर्रुणो वनस्योध्वं स्तूपं ददते पृतदंक्षः नीचीनाः स्थुरुपरि बुध्न एषामस्मे अन्तर्निहिताः केतवंः स्यः 束. 1.24.7

न यं दिप्सन्ति दिप्सवो न दुर्ह्माणो जनानाम् । न देवमभिमातयः

泵. 1.25.15

अश्व्यो वारों अभवस्तिदिन्द्र मृके यत् त्वां प्रत्यहंन् देव एकंः अजंयो गा अजंयः शूर सोममवासूजः सर्तवे सप्त सिन्धुंन

泵. 1.32.12

Page 87

यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा नू चित् स दंभ्यते जनः

यं बाहुतेंव पिप्रंति पान्ति मर्त्यं रिषः। अरिष्टः सर्वं एधते

स रत्नं मर्त्यो वसु विश्वं तोकमुत त्मना। अच्छा गच्छत्यस्तृंतः

श्वसित्यप्स, हंसो न सीद्रन् क्रत्वा चेतिष्ठो, विशाम्पर्भत सोमो वेधा ऋतप्रजातः पशुर्न शिश्वा विभुद्रिभाः

表. 1.65.5

क्षेमो न साधुः क्रेतुन भूद्री भुवत् स्वाधी होता ह्यावाट् ऋ. 1.67.2 येनेमा विश्वा व्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधंरं गुहाकः श्वन्ध्नीव यो जिंगीवाँ लक्षमादंदर्यः पुष्टानि स जनास इन्द्रं: ऋ. 2.12.4

Page 88

यो भृतं <u>च</u> भव्य<mark>ं <u>च</u> सर्वुं यश्चां<u>धि</u>तिष्ठंति स्वं<u>पुर्यस्यं च</u> केवं<u>लं</u> तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नर्मः</mark>

Page 90

यद्ङ्ग दाशु<u>षे</u> त्वमग्ने भद्रं कंरिष्यसि । तवेत् तत् सत्यमंङ्गिरः ऋ ।.1.6 युवामिद्धचवंसे पूर्व्याय परि प्रभूती गुविर्षः स्वापी वृ<u>णी</u>महे सख्याय प्रियाय शूरा मंहिंष्ठा <u>पि</u>तरेंव शंभू

महे शुल्काय वर्रुणस्य नु त्यिप ओजो मिमाते ध्रुवमस्य यत् स्वम् अजामिमन्यः <u>श्न</u>थयंन्तुमातिरद् दुभ्रेभिरन्यः प्र वृंणो<u>ति</u> भूयंसः

泵. 7.82.6,

Page 91

अंग्निं मुन्द्रं पुंरुप्रियं <u>शी</u>रं पां<u>व</u>कशौचिषम् । हृद्धि<u>र्म</u>न्द्रेभिरीमहे ऋ. ८.४३.३१ यदंग्ने स्यामहं त्वं त्वं वां <u>धा</u> स्या <u>अ</u>हम् स्युष्टें <u>स</u>त्या <u>द्र</u>हाशिषः

乘. 8.44.23

अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति अ. 10.8.32

त्राता नो बो<u>धि</u> दर्ष्टशान <mark>आपिरं</mark>भिख्याता मं<u>र्डिता सो</u>म्यानांम् सर्खा <u>पिता पितृ</u>तंमः पितृणां कर्तेंमु <u>लो</u>कर्मु<u>श</u>ते वं<u>यो</u>धाः

泵. 4.17.17

Page 92
इन्द्रं यस्ते नवींय<u>सीं</u> गिरं मन्द्रामजीजनत
चिकित्विन्मनसं <u>धि</u>यं प्रलामृतस्यं <u>पि</u>प्युषीम्

यदंस्य धामनि प्रिये समा<u>चीनासा अस्वरन्</u> नाभा यज्ञस्य दोह<u>ना</u> प्राध्यरे

泵. 8.12.32

दोहेन गामुपं शिक्षा सर्खायं प्र बोधय जरितर्जारमिन्द्रंम् कोशं न पूर्णं वर्सुना न्यृष्ट्रमा च्यावय म<u>य</u>देयांय शूरंम्

अग्ने नक्षत्रमुजरुमा सूर्यं रोहयो दिवि। द्युज्ज्योतिर्जनीभ्यः

क्रत्वंः समह दीनता प्रतीपं जंगमा शुचे । मृळा सुंक्षत्र मृळयं अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्ण्णांविदञ्जरितारंम् । मृळा सुंक्षत्र मृळय

Page 94

अग्ने यं युज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरितं। स इद् देवेषुं गच्छति

इन्द्र इद्<u>वर्योः</u> स<u>चा</u> संमिश्<u>ल</u> आ वं<u>चोय</u>ुजां। इन्द्रों वजी हिंर्ण्ययः

महाँ इन्द्रेः प्रश्<u>च</u> नु मंहित्वमंस्तु विज्ञणे'। द्यौर्न प्रं<u>धि</u>ना शर्वः

泵. 1.8.5

यः कुक्षिः सों<u>म</u>पातंमः समुद्र इंव पिन्वंते । <u>उ</u>र्वीरा<u>पो</u> न <u>का</u>कुर्दः ऋ. 1.8.7.

Page 95

त्वं विश्वंस्य मेधिर <u>दिवश्च</u> ग्मर्श्वं राजसि । स यामं<u>नि</u> प्रति श्रुधि ऋ. 1.25.20

यमंग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः। स यन्ता शश्वंतीरिषः

泵. 1.27.7

त्वमंग्ने वृ<u>जिनवर्तिनं</u> नरं सक्मंन् पिपर्षि <u>वि</u>दथे विचर्षणे यः शूरंसा<u>ता</u> परितकम्ये धने दुभ्रेभिश्चित् सर्मृ<u>ता</u> हं<u>सि</u> भूयंसः

泵. 1.31.6

त्वं तमंग्ने अमृत्तत्व उंत्तमे मती दधासि श्रवंसे दिवेदिवे यस्तांतृ<u>षाण उभयाय</u> जन्मे<u>ने</u> मयी कृणो<u>षि</u> प्रय आ चे सूरये

釆. 1.31.7

Page 97

कतुं कृण्वत्रंकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुपद्भिरजायथाः

泵. 1.6.3

Page 98

त्वमंग्ने प्रमंतिस्त्वं पितासिं नुस् त्वं वंयुस्कृत् तवं जामयों व्यम् सं त्या रायः शतिनुः सं संहुस्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतुपामदाभ्य

गणानां त्वा गणपंतिं हवामहे कविं कंवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं व्रह्मणां ब्रह्मणस्पत् आ नंः शृण्वत्रृतिभिः सीद् सादंनम्

泵. 2.23.1

आ ते' पितर्मरुतां सुम्नमेतुं मा नः सूर्यस्य संद्वशो' युयोथाः अभि नो वीरो अर्वंति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभिः

泵. 2.33.4

सुनीतिभिर्नियसि त्रायंसे जनं यस्तुभ्यं दाशात्र तमंहो अश्नवत् ब्रह्मद्विष्रस्तपंनो मन्युमीरं सि वृहंस्पते महि तत् ते महित्वनम्

泵. 2.23.4

Page 99

त्वयां हितमप्यमप्स भागं धन्वान्वा मृगयसो वि तस्थः वनांनि विभ्यो निकरस्य तानि व्रता देवस्य सवितुर्मिनन्ति

ऋतं वोचे नर्मसा पृच्छ्यमानस्त्वाशसा जातवेदो यदीदम् त्वमस्य क्षेयसि यद्धे विश्वं दिवि यदु द्रविणं यत् पृ<u>ं</u>शिव्याम्

देवेभ्यो हि प्रंथमं युज्ञियेभ्यो ऽमृतुत्वं सुवर्सि भासगमुत्तमम् आदिद् दामानं सवितर्व्यूर्ण्षे ऽनूचीना जीविता मानुषेभ्यः

泵. 4.54.2

न प्रमिये सवितुर्देव्यंस्य तद् यथा विश्वं भुवनं धारविष्यति यत् पृथिव्या वरिमन्ना स्वंद्भरिर्वर्णन् दिवः सुवति सत्यमस्य तत् 平. 4.54.4

Page 100

सहस्राह्मचं वियंतावस्य पक्षौ हरेईंसस्य पतंतः स्वर्गम् स देवान्त्सर्वान्ररस्यपदद्यं संपर्श्यन् याति भूवनानि विश्वां अ. 10.8.18

Page 102

इन्द्रंज्येष्ठान् बृहद्भयः पर्वतेभ्यः क्षयाँ एभ्यः सुविस पर्स्यावतः यथांयथा पतयंन्तो वियेमिर एवेव तस्थुः सवितः सवायं ते

泵. 4.54.5

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu त्वमंग्ने युज्ञानां होता विश्वेषां हितः। देवेभिमानुषे जने ऋ. 6.16.1

इयमंददाद् रभुसमृ<u>ंणच्युतं</u> दिवोदासं वध्यश्वायं दाशुषे<sup>'</sup> या शश्वन्तमा<u>च</u>खांदावुसं पुणिं ता तै<sup>'</sup>दात्राणि ति<u>व</u>षा संरस्वति

विश<mark>्वे' दे</mark>वा अनमस्यन् भियानास्त्वामं<u>ग्ने</u> तमंसि तस्थिवांसंम् <u>वैश्वा</u>नरोऽवतूतये नो ऽमंत्योऽवतूतये नः

泵. 6.9.7

वेत्था हि वेधो अध्वंनः पुथश्चं देवार्जसा। अग्ने युज्ञेषुं सुक्रतो ग्र. 6.16.3

यत्र क्वं च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्। तत्रा सदंः कृणवसे

Page 103

अयं सु तुभ्यं वरुण स्वधावो हृदि स्तोम उपंश्रितश्चिदस्तु शं नः क्षेमे शमु योगें नो अस्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ऋ. 7.86.8

त्वमंग्ने व्रतुपा असि देव आ मर्त्येष्वा । त्वं य<u>ज्</u>ञेष्वीङ्यः

पुरुत्रा हि सदृङ्ङिस विशो विश्वा अनु प्रभुः। समत्सुं त्वा हवामहे

乘. 8.11.8

अयं वा मधुमत्तमः सुतः सोमं ऋतावृधा। तमंश्विना पिबतं तिरोअह्वयं धत्तं रत्नांनि दाशुपे

सा. 306

दूराच्चंकमानायं प्रतिपाणायाक्षये आस्मां अशृण्वत्रा<u>शाः</u> कामेनाजनयन्स्याः

अ. 19.52.3

रास्वेयंत्सोमा भूयों भर देवो नः सविता वसोर्दाता वस्वंदात्

Page 105

अदि<u>ति</u>र्धोरिदितिर्न्तिर<mark>िक्ष</mark>मिदितिर्माता स <u>पि</u>ता स पुत्रः विश्वे देवा अदि<u>तिः</u> पञ्च ज<u>ना</u> अदिति<u>र्जा</u>तमिदि<u>ति</u>र्जनित्वम्

泵. 1.89.10

Page 106

उपं त्वाग्ने द्विवेदिं<u>वे दोषांवस्तर्धिया व्</u>यम्। न<u>मो</u> भरंन्त एमंसि

यत् सानोः सानुमारुहद् भूर्यस्पंष्ट् कर्त्वम् तदिन्द्रो अर्थं चेतित यूथेनं वृष्णिरंजति

泵. 1.10.5

इन्द्रं विश्वां अवीवृधन्त् समुद्रव्यंचसं गिरः रथीतमं रथीनां वार्णानां सत्पंतिं पतिम्

泵. 1.11.1

आ नो गहि सुख्येभिः <u>शिवेभिर्महान</u>ु महीभि<u>स्त</u>ितिभिः सर्ण्यन् अस्मे रुयि वहुलं संतेठत्रं सुवाचं भागं यशसं कृधी नः

莱.3.1.19

Page 107

अच्छा<sup>'</sup> नो <u>याह्या वंहा</u>ऽभि प्रयासि <u>वी</u>तये' आ देवान् त्सोमपीतये

泵. 6.16.44

विश्वे देवास आ गंत शृणुता मं इमं हवंम्। एदं विहिर्निपीदत

表. 6.52.7

सम्यक् स्रवन्ति सिरितो न धेनो अन्तर्ह्दा मनंसा श्यमांनाः एते अर्षन्त्यूर्मयो घृतस्यं मृगा इंव क्षिपुणोरीषंमाणाः

₹. 4.58.6

प्रातर्गिनं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रात<u>र्मित्रावर</u>ुणा प्रातर्शिवनां प्रातभगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं <u>प्रा</u>तः सोमंमुत <u>रुद्रं</u> हवामहे

я. 3.16

पुन्द्रः प्राणो अङ्गे अङ्गे नि दीध्यदैन्द्र उंदानो अङ्गे अङ्गे निधीतः देवं त्वष्टर्भूरिं ते सथ संमेतु सर्लक्ष्मा यद्विषुंरूपं भवति देवत्रा यन्तमर्वसे सखायोऽनुं त्वा माता पितरौ मदन्तुं

य. 6.2

दृते दृश्श्हं मा। ज्योक्तं सन्दृशिं जीव्यासं ज्योक्तं सन्दृशिं जीव्यासम् य. 36.19

Page 108

य आत्मदा <mark>बंलदा यस्य</mark> विश्वं उपासंते प्रशिष् यस्यं देवाः यस्यं <u>छा</u>यामृतं यस्यं मृत्युः कस्मै देवायं हविषा विधेम

泵. 10.121.2

यः प्र<u>ाण</u>तो निमिष्तो मंहित्वैक इद्राजा जगतो बुभूवं य ईशे अस्य द्विपद्श्चतुंष्पदः कस्मै देवायं हविषा विधेम

泵. 10.121.3

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहः यस्येमाः प्रदिशो यस्यं बाहू कस्मै देवायं हविषा विधेम

Page 109

मा नो'हिंसीज्जि<u>निता यः पृंथि</u>व्या यो <u>वा</u> दिवं सत्यर्धमा सत्यर्धमा जजाने य<u>श्चापश्चन्द्रा वृंहतीर्ज</u>जान कस्मै' देवायं हिवर्षा विधेम

泵. 10.121.9

प्रजांपते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां <u>जातानि परि ता</u> वंभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यां<mark>म् पतंयो रयी</mark>णाम् ऋ. १०.१२१.१०

यस्य द्यो<u>र</u>ुर्वी पृ<u>ं</u>थिवी चं <u>म</u>ही यस्याद <u>उ</u>र्व<sup>1</sup> न्तरिक्षम् यस्यासौ सूरो वितंतो म<u>हि</u>त्वा कस्मै देवायं ह्विषा विधेम

Page 110

यञ्जाग्रंतो दूरमुदै<u>ति</u> दै<u>वं</u> तदुं सुप्तस्य तथ्रैवैतिं दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्यो<u>ति</u>रेकं तन्मे मर्नः <u>शि</u>वसंङ्कल्पमस्तु<sup>1</sup> य. 34.1

ये<u>न कर्माण्यपसो मनी</u>षिणो यज्ञे कृण्वन्ति <u>वि</u>दथेषु धीराः यदंपूर्व यक्षमन्तः प्रजा<u>नां</u> तन्मे मनः <u>शि</u>वसंङ्कल्पमस्तु

य. 34.2

यसुज्ञानंमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासुं यस्मात्र ऋते किं चन कर्मं कियते तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु<sup>१</sup> यः ३४.३

Page 111

येनेदं भूतं भुवनं भ<u>विष्यत् परिंगृहीतममृतेन</u> सर्वम् । येनं यज्ञस्तायते सुप्तहोता तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु<sup>१</sup>

य. 34.4

यस्मिन्नृचः साम् यर्जू<mark>श्</mark>ष्ठि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथ<u>ना</u>भावि<u>वा</u>राः यस्मिश्चित्तथः सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः <u>शि</u>वसंङ्कल्पमस्तुः

य. 34.5

सुपारिथरश्वानिव यन्मेनुप्यात्रे<u>नीयते</u>ऽभीशुंभिर्वाजिनं इव हुस्रतिष्ठं यदं<u>जि</u>रं जविष्ठं तन्मे मनंः शिवसंङ्कल्पमस्तुः

य. 34.6

468

Page 113

द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष्य शान्तिः पृ<u>थि</u>वी शान्तिरापः शान्तिरोपंधयः शान्तिः वनस्पत्तंयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्व्रह्म शान्तिः सर्वथः शान्तिः शान्तिः सामा शान्तिर्देष

य. 36.17

Page 114

विश्वे देवासो असिध एहिंमायासो अदुहं: । मेधं जुपन्त वह्नयः

展. 1.3.9

पुवा ह्यस्य सूनृता विरुष्शी गोर्मती मुही। पुक्वा शाखा न दाशुषे

उभे भुद्रे जोषयेते न मेने गावो न वाश्रा उप तस्थुरेवैं स दक्षांणां दक्षपतिर्वभूवाञ्जन्ति यं दक्षिणतो हविभिः

泵. 1.95.6

न दंक्षिणा वि चिकिते न सुव्या न प्राचीनंमादित्या नोत पश्चा पाक्या चिद् वसवो धीर्या चिद् युष्मानीती अभेयं ज्योतिरश्याम्

कथा सुवाधः शशमानो अस्य नशंदुभि द्रविणं दीध्यानः देवो भुवन्नवैदा म ऋतानां नमो जगृभ्वाँ अभि यज्जुजोषत् ऋ. 4.23.4

पुष्यात् क्षेमें अभि योगे भवात्युभे वृतौं संयती सं जयाति प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भवाति य इन्द्रीय सुतसो<u>मी</u> ददाशत् ऋ 5.37.5

Page 115

यो <u>जागार</u> तमृचंः कामयन्ते यो <u>जा</u>गार तमु सामांनि यन्ति यो <u>जा</u>गार तम्यं सोमं आहु त<u>वा</u>हमंस्मि सुख्ये न्योंकाः

泵. 5.44.14

त्यां हि ष्मा चर्षणयों युज्ञेभि<u>र्गी</u>भिरीकेते त्यां <u>वा</u>जी <mark>यात्ववृको रंजुस्तूर्विश्वचंर्षणिः</mark>

泵. 6.2.2

सहस्रेंणेव सचते य<u>वीयुधा</u> यस्त आनुळुपंस्तुतिम् पुत्रं प्रावर्गं कृणुते सुवीर्यं दाश्नोति नर्मउक्तिभिः

泵. 8.4.6

विशंविशं <u>मुघवा</u> पर्यशायत जना<u>नां</u> धेनां अवचाकंशद्वृषां यस्याहं शकः सर्वनेषु रण्यंति स<u>ती</u>व्रैः सोमैः सहते पृतन्यतः

अ. 20.17.6

विशंविशं मुघवा पर्यशायत जनाना धूना अवसाक शद्वृषा यस्याहं शुक्रः सर्वनेषु रण्यति स तीव्रैः सोमैः सहते पृतन्यतः कः 10.43.6

कदा चन स्तरीरं<u>सि</u> नेन्द्रं सश्चिस दाशुषे उ<u>पो</u>पेत्रु मंघवन् भूय इत्रु ते दानं देवस्य पृच्यते

Page 117

य<u>था</u> सूर्यो अ<u>तिभाति</u> यथांस्<u>मिन् तेज</u> आहितम् एवा मे वरणो मणिः <u>की</u>र्तिं भू<u>तिं</u> नि यंच्छतु तेजसा मा समुंक्षतु यशसा समनक्तु मा

अ. 10.3.17

श्रेष्ठो <u>जा</u>तस्य रुद्र श्रियासि त्वरत्तंमस्तवसां वज्रवाहो पर्षिणः <u>पा</u>रमहंसः स्वस्ति विश्वां अभीतो रपंसो युयोधि

सुकृत सुपाणिः स्ववाँ <u>ऋ</u>तावां देवस्त्वष्टावंसे तानि नो धात् पूषणवन्तः ऋभवो मादयध्य मूर्ध्वग्रांवाणो अध्वरमंतष्ट

莱. 3.54.12

यो मृळयाति चक्रुषे <u>चि</u>दागो <u>वयं</u> स्या<u>म</u> वर्<u>ठणे</u> अनागाः अनु <u>व्र</u>तान्यदितेर्ऋधन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः

莱. 7.87.7

Page 118

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रंवाः स्वस्ति नः पूषा <u>वि</u>श्रववैदाः स्वस्ति नस्ताक<u>्ष्यों</u> अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु

व्रह्मणस्पते सुयमस्य <u>विश्वहा रायः</u> स्याम <u>रथ्योउ</u> वर्यस्वतः <u>वीरेषु वीराँ उपं पृक्षि न</u>स्त्वं <mark>यदीशांनो</mark> ब्रह्मणा वेषि मे हर्वम्

泵. 2.24.15

स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पंथ्ये रेवति स्वस्ति न इन्द्रेश्चाग्निश्चं स्वस्ति नो अदिते कृधि

सुवीरं र्यिमा भर जातंवेदो विचेर्षणे। जिहि रक्षांसि सुक्रतो

भरद्वाजाय सप्र<u>थः</u> शर्म क्च्छ सहन्त्य । अ<u>ग्ने</u> वरेण्युं वर्सु

泵. 6.16.33

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu तवं त्रिधातुं पृथिवी उत द्यौर्वेश्वांनर व्रतमंग्ने सचन्त त्वं भासा रोदंसी आ तंतन्थाऽजंस्रेण शोचिषा शोश्चानः

束. 7:5.4

Page 119

शं नो भगः शर्मु नः शंसो अस्तु शं नः पुरंधिः शर्मु सन्तु रायंः शं नः सत्यस्यं सुयमस्य शंसः शं नो अर्युमा पुंरुजातो अस्तु

束. 7.35.2

शं नो धाता शमुं धर्ता नो अस्तु शं न उक्त्वी भवतु स्वधार्भः शं रोदंसी वृह्ती शं नो अद्रिः शं नो देवानां सुहवानि सन्तु

束. 7.35.3

शं नो अग्निज्योंतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावर्रुणा<u>वश्विना</u> शम् शं नंः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं नं इषिरो अभि वांतु वार्तः

泵. 7.35.4

शं नो द्यावांपृथिवी पूर्वहूंती शमन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु शं न ओषंधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रर्जसुस्पतिरस्तु जिष्णुः

泵. 7.35.5

Page 121

त्वमं<u>ग्ने द्यभिस्त्वमाशुशुक्षणि</u>स्त्वमुद्भचस्त्वमश्मंनुस्परि त्वं वनेभ्यस्त्वमोषंधीभ्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः

釆. 2.1.1

Page 122

शं नः सूर्यं उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतंस्रः प्रदिशो भवन्तु शं नः पर्वता ध्रवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः

泵. 7.35.8

शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मुरुतः स्वर्काः शं नो विष्णुः शर्मु पूषा नो अस्तु शं नो भिवत्रं शर्म्वस्तु वायुः

莱. 7.35.9

शं नो देवः संविता त्रायमाणः शं नो भवन्त्रपसो विभातीः शं नः पर्जन्यो भवत् प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्त शंभुः

शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरंस्वती सह धीभिरंस्तु शर्मभिषाचः शर्मु रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः

泵. 7.35.11

Page 123

शं नंः सत्यस्य पत्तंयो भवन्तु शं नो अर्वन्तुः शर्मु सन्तु गावंः शं न ऋभवंः सुकृतंः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेष

शं नो अज एकपाद् देवो अस्तु शं नो<mark>ऽहिंर्बुध्न्यर्</mark>नः शं संमुद्रः शं नो अपां नपात पेरुरंस्तु शं नः पृश्चिर्भवतु देवगोपा

雨. 7.35.13

याम्मेधान्देवगणाः पितरश्चोपासंते तयामामद्यमेधयाग्नेंमेधाविनङ्कर स्वाही

य. 32.14

शान्ता द्यौः शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुवन्तिरिक्षम् शान्ता उंदन्वतीराापः शान्ता नंः सन्त्वोषधीः

अ. 19.9.1

Page 124

सं सीदस्य महाँ असि शोचंस्य देववीतंमः वि धूममंग्ने अरुषं मियेध्यं सृज प्रंशस्त दर्शतम्

एवा ते हारियोजना सुवृक्तीन्द्र ब्रह्मंणि गोतंमासो अक्रन् ऐषुं विश्वपेशसं धियं धाः प्रातर्म् ध्यावंसुर्जगम्यात्

अनांगसो अदितये देवस्यं सिवतुः सवे। विश्वां वामानिं धीमहि

मधु वार्ता ऋतायते मधुं क्षरन्ति सिन्धंयः। माध्वीनः सन्त्वोषंधीः मधु नक्तंमुतोषसो मधुंमत्पार्थिवथ रजः। मधु द्यौरंस्तु नः पितां मधुंमात्रो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः

य. 13.27-29

Page 125

दा नो अग्ने <mark>धिया र्</mark>यिं सुवीरं स्वपुत्यं संहस्य प्र<u>श</u>स्तम् न यं यावा तरित यातुमावीन्

泵. 7.1.5

अरं दासो न मीळहुपे कराण्यहं देवाय भूण्येऽनांगाः अचेतयद्चितों देवो अर्यो गृत्सं राये क्वितंरो जुनाति

束. 7.85.7

472

न देवानामति व्रतं शतात्मा चन जीवति । तथा युजा वि वावृते

भद्रं नो अपिं वातय मनः

莱. 1.21.1

अस्मे धेंहि द्युम<u>तीं</u> वाचं<u>मा</u>सन वृहंस्पते अन<u>मीवार्मिषि</u>राम ययां वृष्टिं शंतनवे वनांव <u>दि</u>वो द्रप्सो मधुं<u>मा</u>ँ आ विवेश ऋ. 10.98.3

Page 127

यत्रं ब्रह्मविद्यो यान्तिं दीक्षया तपंसा सह अग्निर्भा तत्रं नयत्यग्निर्मेधा दंधातु मे। अग्नये स्वाही अ. 19.43.1

यत्रं ब्रह्मविद्रो यान्ति दीक्षया तपंसा सह वायुर्मा तत्रं नयतु वायुः प्राणान् दंधातु मे । वायवे स्वाहं।

यत्रं ब्रह्मविद्रो यान्ति <u>दीक्षया</u> तपंसा सह सूर्यो <u>मा</u> तत्रं नयतु चक्षुः सूर्यो दधातु मे। सूर्या<u>य</u> स्वाही य. 19.43.3

पृ<u>धि</u>च्याः सध्यस्थाद्गिनं पु<u>ंरी</u>ष्यमङ्गिरस्वदा भंरा<sup>भ</sup>ग्नं पुं<u>री</u>ष्यमङ्गिरस्वदच्छें<u>मो</u>भ ऽग्निं पुं<u>रीष्य</u>मङ्गिरस्वद्वंरिष्यामैश

य. 11.16

मा नो <u>अग्नेऽमंतवे</u> मावीरंतायै रीरधः मांगोतायै सहसस्पुत्र मा <u>नि</u>दे ऽप द्वे<u>षां</u>स्या कृधि

Page 129

यतोयतः समीहंसे तो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः

य. 36.22

देवानां भद्रा सुमितिऋंजूयतां देवानां रातिरिभ नो नि वर्तताम् देवानां सुख्यमुपं सेदिमा वयं देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसे

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पंश्ये<u>मा</u>क्षभिर्यजत्राः स्थिरेरङ्गेस्तुष्ट्वांसस्तुन्भिर्व्यशिम देवहित् यदार्युः

泵. 1.89.8

या ते धामांनि दिवि या पृथिव्यां या पर्वतेष्वोषंधीष्वप्स तेभिनों विश्वे सुमना अहेळन् राजनुत्सोम प्रतिह्व्या गृभाय 泵. 1.91.4

Page 130

भगं एव मगंवाँ अस्त देवास्तेनं वयं भगंवन्तः स्याम तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीति स नो भग पुरएता भवेह

ये संवितः सत्यसंवस्य विश्वे मित्रस्य व्रते वरुंणस्य देवाः ते सौभंगं वीरवद्भोमदप्नो दधातन द्रविणं चित्रमस्मे

तुञ्जेतुं य उत्तरे स्तोमा इन्द्रंस्य वुज्जिणः न विनध अस्य सुष्ट्रतिम् 泵. 1.7.7

Page 131 तेजोऽसि तेजो मयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि बलमिस बलं मियं धेह्यो3-जोऽस्योजो मयि धेहिँ मन्य्रंसि मन्युं मयि धेहिँ सहोऽसि सहो मयि धेहि

अर्थिवना पुरुदंससा नरा शवीरया धिया धिष्ण्या वर्नतं गिरः

泵. 1.3.2

ऊर्ध्व ऊ षु णं ऊतये तिष्ठां देवो न संविता ऊर्ध्वो वाजस्य सर्निता यदञ्जिभिर्वाघद्भिर्विह्यामहे

पाहि नो अग्ने रक्षसंः पाहि धूर्तेररांव्णः पाहि रीषंत उत वा जिघांसतो बुहंद्वानो यविष्ठ्य

泵. 1.36.15

मा नो अग्नेऽवं सृजो अधायां ऽविष्यवे रिपवे दुच्छुनाय मा दत्वते दर्शते मादते नो मा रीषते सहसावन परा दाः

莱 1.189.5

विश्वां उत त्वयां वयं धारा उदन्यां इव अति गाहेमहि द्विषंः

雨. 2.7.3

Page 133

तस्य व्रात्यस्य। एकं तदेषाममृतत्विमत्याहंतिरेव अ. 15.17.10

Page 134 आ नो बृहन्ता बृहतीभिरूती इन्द्रं यातं वरुण वाजसातौ यद् दिद्यवः पृतंनासु प्रक्रीळान् तस्य वां स्याम सनितारं आजेः

束. 4.41.11

त्वमंग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वम् नः सहसावन्नवद्यात सं त्यां ध्वस्मन्वदुभ्येतु पाथः सं रुविः स्पृह्याय्यः सहस्री

莱. 6.15.12

त्वं नंः पाह्यंहंसो जातंवेदो अघायतः रक्षां णो ब्रह्मणस्कवे

泵. 6.16.30

यो नो अग्ने दुरेव आ मर्ती वधाय दाशति। तस्मानाः पाह्यहंसः

मा नो वृकाय वृक्यें समस्मा अवायते रीरधता यजत्राः यूयं हि ष्ठा रथ्यों नस्तनूनां यूयं दक्षंस्य वर्चसो बभूव

泵。6.51.6

Page 135

3 29 32392 3 2 3232 932 त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवेहवे सुहवर शूरमिन्द्रम् २र३२ ३२३१ ३१२ हवे न शक्रं पुरुहुतमिन्द्रमिद १ हविर्मघवा वेत्विन्द्रः

अहिरिव भोगैः पर्येति बाहं ज्यायां हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वां वयुनांनि विद्वान् पुमान् पुमांसं परि पातु विश्वतंः

泵. 6.75.14

यो नः स्वो अरंणो यश्च निष्ट्यो जिघांसति देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम्

ध्रुवासुं त्वासु क्षितिषुं क्षियन्तों व्यपंस्मत् पाशं वर्रुणो मुमोचत् अवो वन्<u>वाना अदितेरु</u>पस्थांद यूयं पात स्वस्ति<u>भिः</u> सदा नः

泵. 7.88.7

अवं दुग्धानि पित्र्यां सृजा नो ऽव या वयं चंकृमा तुनूभिः अर्व राजन् पशुतृ<u>पं</u> न <u>ताय</u>ुं सृजा <u>वत्सं न दाम्नो</u> वर्सिष्ठम्

束. 7.86.5

Page 138 प्रास्मत् पाशांन् वरुण मुञ्च सर्वान् य उत्तमा अधुमा वांरुणा ये दुष्यप्नयं दुरितं नि ष्यास्मदर्थं गच्छेम सुकृतस्यं लोकम्

अ. 7.83.4

उरुं नों लोकमनुं नेपि<sup>Mिक्क्षिक्षांस्टि</sup>ष् (वि<del>श्विपिक्षिक्षंधि स्वारित</del>्रा उग्रा तं इन्द्र स्थविरस्य बाह् उपं क्षयेम शरणा बृहन्तां अ. 19.15.4

यत्तेऽनांधृष्टं नामं युज्ञियं तेन त्वा दंधे 1 अनुं त्वा देववी तये

य. 5.9

युयोध्युरमद् द्वेपां १७सि विश्वकर्मणे स्वाहां 3

य. 12.43

मीढ्ंष्टम शिवंतम शिवो नंः सुमनां भव परमे वृक्ष आयुंधं निधाय कृतिं वसान आ चर पिनांकं विभ्रदा गंहि

य. 16.51

Page 139

शतमिन्न शरदो अन्ति देवा यत्रां नश्चक्रा जरसं तनूनाम् पुत्रासो यत्रं पितरो भवंन्ति मा नो मध्या रीरिष्तायुर्गन्तोः

अग्ने त्वमस्मद् युयोध्यमीवा अनंग्नित्रा अभ्यमन्त कष्टीः पुनरस्मभ्यं सुवितायं देव क्षां विश्वेभिरमुतेभिर्यजत्र

सिमंद्धो अग्निर्निहितः पृथिव्यां प्रत्यङ् विश्वांनि भुवनान्यस्थात् होतां पावकः प्रदिवंः सुमेधा देवो देवान् यंजत्वग्निरर्हन्

冠. 2.33.1

सविता पृश्चातांत् स<u>वि</u>ता पुरस्तांत् स<u>वितोत्त</u>रात्तांत् स<u>विताध</u>रात्तांत् सविता नंः सुवतु सर्वतांतिं सविता नों रासतां दीर्घमायुः

泵. 10.36.14

ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वां रूपाणि विभ्रतः वाचस्पतिर्वला तेषां तन्वोऽ अद्य दंधात मे

अघशंसदःशंसाभ्यां करेणांनुकरेणं च यक्ष्म च सर्व तेनेतो मृत्यं च निरंजामिस

अ. 12.2.2

Page 140

वाङ् मं आसन् नसोः प्राणश्चक्ष्रंरक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः अपंतिताः केशा अशोणा दन्तां बहु बाह्मोर्बलंम्

अ. 19.60.1

<u>क</u>्वोरो<u>जो</u> जङ्घयोर्जवः पादयोः। प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वात्मानिभृष्टः

अ. 19.60.2

अन्ने यन्में तन्या ऊनं तन्म आपृणे

अहं तर्व वीरं विदेय तर्व देवि सुन्दृशि

नमों <u>मात्रे पृंथि</u>व्यै नमों <u>मात्रे पृंथि</u>व्या इयं ते राड् अस्मे वो अस्त्विन्द्रियमस्मे नृम्णुत क्रतुरस्मे वर्चा थिस सन्तु व :

य. 9.22

प्र ब्रंवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं

य. 36.24

Page 142

देवकृतस्यैनंसोऽवयजनमित

मुषो न शिश्ना व्यंदन्ति माध्यंः स्तोतारं ते शतक्रतो सकृत् सु नो मघवित्रन्द्र मृळ्याऽधां पितेवं नो भव 洭. 10.33.3

यन्में छिद्रं चक्षुंषो हदंयस्य मनंसो वातितृण्णं बृहस्पतिर्मे तद्दंधातु शं नो भवतु भुवंनस्य यस्पतिः'

य. 36.2

मा <u>नो</u> रक्षो<sup>'</sup> <u>अ</u>भि नंड्यातुमार्<u>वता</u>मपोच्छतु मिथुना या किं<u>मी</u>दिनां पृथिवी नः पार्थिवात् पात्वंहंसो उन्तरिक्षं दिव्यात् पात्वस्मान्

द्विषो नो विश्वतोमुखातिं नावेर्व पारय। अप नः शोश्चद्यम्

अ. 1.33.7

Page 143

यच्चिद्धि ते विशो यथा प्र दैव वरुण व्रतम्। मिनीमिस द्यविद्यवि 泵. 1.25.1

इमं नु सोममन्तितो हुत्सु पीतमुपं ब्रुवे यत् सीमागंश्चेकमा तत् सु मूळत् पुलुकामो हि मर्त्यः

अचित्ती यच्चकुमा दैव्ये जने दीनैर्द<u>श</u>ैः प्रभूती पूरुष्टत्वर्ता देवेषं च सवितर्मानुषेषु च त्वं नो अत्रं सुवतादनांगसः

雨. 4.54.3

मा नो वधी रुद्र मा परा दा मा ते भूम प्रसितौ हीळितस्य आ नो भज बुर्हिषिं जीवशुंस यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः

泵. 7.46.4



Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu किमार्ग आस वरुण ज्येष्ट्रं यत् स्तोतारं जिधांसिस सर्खायाम् प्र तन्मे वोचो दूळभ स्वधावा ऽवं त्वानेना नर्मसा तुर ईयाम् ऋ. ७. ८६.४

Page 145

न स स्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्युर्विभीदंको अचितिः अस्ति ज्यायान् कनीयस उपारे स्वप्नंश्चवनेदनृतस्य प्र<u>योता</u>

ऋ. 7.86.6

मो षु वरुण मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमम्। मृळा सुक्षत्र मृळयं

ऋ. 7.89.1

यदेमिं प्रस्फुरत्रिव दृतिर्न ध्मातो अद्रिवः। मृळा सुक्षत्र मृळयं

ऋ. 7.89.2

हिरण्मयेन पात्रेण सुत्यस्यापिहितं मुखंम्। योऽसावांदित्ये पुरुषः

स्रोऽसावहम् ओ३म् खं ब्रह्मं

य. 40.17

Page 146
यामिषुं गिरिश्नन्त हस्ते विभर्ष्यस्तंवे
शिवाङ्गिरिजाताङ्कुं हमाहिंसी पुरुंषञ्जगंत्
य. 16.3
मायामिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवंतारिः।
विदुष्टे तस्य मेधिरास् तेषां श्रवांस्युत्तिर
इ. 1.11.7

यो नो अग्नेऽ<u>भिदास</u>त्यन्तिं दूरे पं<u>दीष्ट सः। अस्माक</u>मिद् वृधे भंव

जातवेदसे सुनवाम सोमंगरातीयतो नि देहाति वेदेः स नः पर्पदित दुर्गाणि विश्वां नावेव सिन्धुं दुरितात्यिनः ऋ 1.99.1

Page 147
यो न आगो अभ्येनो भरात्यधीद्रघम्घशंसे दधात
जही चिकित्वो अभिशंसितमेतामग्ने यो नो मुर्चयंति द्वयेनं
ऋ. 5.3.7
विसमाण कृणुहि वित्तमेणां ये भुञ्जते अपृणन्तो न उक्थैः
अपंत्रतान् प्रस्वे चांवृधनान् ब्रंह्मद्विषः सूर्याद् यावयस्व
ऋ. 5.42.10

आ <u>भानुना</u> पार्थिं<u>वानि जयां</u>सि <u>महस्तो</u>दस्यं धृ<u>ष</u>ता तंतन्थ स ब<u>ाधस्वापं भया सहोंभिः</u> स्पृधों वनुष्यन् <u>वनुषो</u> नि जूर्व \* ऋ. ६.६.६

अग्निस्तिग्मेनं शोचिषा यासद विश्वं न्य वित्रिणम् अग्निनों वनते रियम्

泵. 6.16.28

मा <u>व</u> एनो <u>अन्यकृंतं भुजेम</u> मा तत् कंर्म वस<u>वो</u> यच्चयंध्वे विश्वंस्य हि क्षयंथ विश्वदेवाः स्वयं <u>रिपुस्त</u>न्वं रीरिपीष्ट

束. 6.51.7

Page 148

अति <u>वा</u> यो मंहतो मन्यंते नो ब्रह्म <u>वा</u> यः क्रियमांणं निर्नित्सात् तपूंषि तस्मैं वृ<u>जि</u>नानि सन्तु ब्रह्मद्विषं<u>म</u>भि तं शोंचतु द्यौः

堰. 6.52.2

विश्वा अग्नेऽपं दहारातीर्येभिस्तर्पोभिरदंहो जर्रूथम् प्र निस्वरं चातयस्वामीवाम्

泵. 7.1.7

त्वद् <u>भि</u>या विश्रं आ<u>य</u>त्रसिक्नीरस<u>म</u>ना जहं<u>ती</u>र्भोजंनानि वैश्वांनर पूर<u>वे</u> शोशुंचानः पुरो यदंग्ने दुरयत्रदीदेः

莱. 7.5.3

इन्द्रीसो<u>मा सम्</u>घशंसम्भ्यर्भ्यं तपुंर्ययस्तु <u>च</u>रुरंग्निवाँ <mark>इंव</mark> ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे <u>घो</u>रचंक्षसे द्वेषो धत्तमन<u>वा</u>यं कि<u>मी</u>दिने ऋ. 7.104.2

इन्द्रांसोमा दुष्कृतो <u>ब</u>ब्ने <u>अन्तरंनारम्भणे तमंसि</u> प्र विध्यतम् यथा नातः पुनरेकंश्चनोदयत् तद् वांमस्तु सहंसे मन्युमच्छवः ऋ. ७.104.3

ब्राह्मणासो अति<u>रात्रे</u> न सो<u>मे</u> स<u>रो</u> न पूर्णम्भितो बर्दन्तः संवत्सरस्य तदहः परि ष्ठ यन्मण्डूकाः प्रावृषीणं बुभूवं ऋ. ७.१०४.७

Page 149

अज्येष्ठा<u>सो</u> अर्कनिष्ठास <u>पुते</u> सं भ्रातंरो वावृधुः सौभंगाय युवां <u>पि</u>ता स्वपां <u>कृ</u>द्र एषां सुदु<u>वा</u> पृश्निः सुदिनां मुरुद्भ्यः ऋ. 5.60.5

(479)

Page 152 सिन्धोरिव प्राध्वने श्वामासो वातप्रिमयः पतयन्ति यहाः युतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठां भिन्दत्रुर्मिभिः पिन्वंमानः

泵. 4.58.7

अभि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्य १ः स्मर्यमानासो अग्निम युतस्य धाराः सुमिधां नसन्त ता जुपाणो हर्यति जातवेदाः

उपं नः सूनवो गिरंः शुण्वन्त्वमृतंस्य ये। सुमृळीका भवन्तु नः

तिस्रो वाचः प्र वंद ज्योतिरग्रा या पुतद् दुहे मंधुदोघमूधः स वृत्सं कृण्वन् गभुमोषंधीनां सद्यो जातो वृषभो रोरंवीति

Page 154

पावका नः सरंस्वती वाजेंभिर्वाजिनीवती। यज्ञं विष्टु धियावसः चोदियत्री सुनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम् । यज्ञं दंधे सरस्वती 泵. 1.3.11

Page 155

तस्यां समुद्रा अधि वि क्षंरन्ति तेनं जीवन्ति प्रदिशश्चतंस्रः ततः क्षरत्यक्षरं तदु विश्वमुपं जीवति

泵. 1.164.42

चत्वारि वाक् परिंमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मंनीिषणः गुहा त्रीणि निहिंता नेङ्गंयन्ति तुरीयं वाचो मंनुष्यां वदन्ति 泵. 1.164.45

यस्त स्तनंः शशयो यो मंयोभूर्येन विश्वा पुष्यंसि वार्याण या रंल्धा वंसुविद यः सुदत्रः सरंस्वित तिमह धार्तवे कः

泵. 1.164.49

Page 156

आ भारंती भारंतीभिः सुजोषा इळां देवैर्मनुष्येभिर्ग्निः सरस्वती सारस्वतेभिर्वाक् तिस्रो देवीर्ब्हिरेदं संदन्त

त्रिधां हितं पणिभिर्गृह्यमानं गांवे देवासो घृतमन्वविन्दन् इन्द्र एकं सूर्य एकं जजान वेनादेकं स्वधया निष्टंतक्षः

元. 4.58.4

480

देवीं वार्चमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः प्रशयो वदन्ति सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना धेनुर्वाग्रस्मानुप् सुष्टुतैर्तु

अस्येदेषा सुमंतिः पंप्र<u>था</u>ना ऽभवत् पूर्व्या भूमं<u>ना</u> गौः अस्य सनीं<u>ळा</u> असुंरस्य योनौं स<u>मा</u>न आ भरं<u>णे</u> बिभ्रंमाणाः ऋ 10.121.6

Page 157

बृहंस्पते प्र<u>थ</u>मं <u>वाचो अग्रं</u> यत् प्रैरंत नाम्धे<u>यं</u> दधांनाः यदें<u>षां</u> श्रेष्ठं यदं<u>रिप्रमासीत्</u> प्रेणा तदें<u>षां</u> निहितं गुहाविः

सक्तुंमि<u>व तितंउना पुनन्तो</u> यत्र धी<u>रा</u> मन<u>ंसा</u> वा<u>च</u>मक्रंत अ<u>त्रा</u> सर्खायः <u>स</u>ख्यानि जानते <u>भ</u>द्रेषां <u>ल</u>क्ष्मीर्नि<u>हि</u>तार्धि <u>वाचि</u>

उत त्वः पश्यन् न दंदर्श वाचंमुत त्वंः शृण्वन् न शृंणोत्वेनाम् उतो त्वंस्मै तुन्वं १ वि संस्रे जायेव पत्यं उशती सुवासाः

泵. 10.71.4

Page 158 दूराच्चंक<u>मानायं प्रतिपा</u>णायाक्षंये आस्मां अशृण<u>वत्राशाः</u> कामेनाजनयुन्त्स्यीः अ. 19.52.3

Page 160

उत त्वं सुख्ये स्थिरपीतमाहुर्नेनं हिन्वन्त्य<u>पि</u> वार्जिनेषु अधेन्वा चरति <u>माययैष वाचं शुश्रुवाँ अफ</u>लामंपुष्पाम् ऋ. 10.71.5

यस्तित्याजं स<u>चि</u>विदुं सर्खांयं न तस्यं <u>वाच्यपि भा</u>गो अंस्ति यदीं शृ<u>णोत्यलंकं शृ</u>णोति निहे प्रवेदं सुकृतस्य पन्थांम्

हृदा तृष्टेषु मनंसो ज्वेषु यद्ब्रांह्यणाः संयर्जन्ते सखायः अत्रार्ह त्वं वि जहुर्वेद्याभिरोहंब्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे

डुमे ये नार्वाङ्न प्रश्चरंन्ति न ब्रांह्मणासों न सुतेकंरासः त पुते वार्चमभिपद्यं पापयां सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः Page 161 सन्त<u>ोमनो</u>मन<u>सा</u> स<u>म्प्रा</u>णः <u>प्रा</u>णनगच्छताम् य. 6.18

इयं वां ब्रह्मणस्पते सुवृक्तिब्रह्मेन्द्रीय वृज्जिणे अकारि अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीर्ज<u>जस्तमर्यो वनुषा</u>मरातीः ऋ. 7.97.9

शृण्वन्तु विश्वें <u>अ</u>मृतंस्य पुत्राः य. 11.5

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याथः श्रूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च य. 26.2

उपंहूतो <u>वा</u>चस्प<u>तिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्वयताम्</u> सं श्रुतेनं गमेमिह् मा श्रुतेन् वि राधिपि अ. 1.1.4

Page 162 आपूर्वेण<u>ौषिता वाच</u>स्ता वंदन्ति यथायथम् वदंन्तीर्यत्र गच्छंन्ति तदाहुर्ब्राह्मण<u>म</u>हत् अ. 10.8.33

श्रुत्क्रंणीय <u>कवये</u> वेद्यां<u>य</u> वचौभिर्<u>य</u>ांकैरुपं यामि <u>रा</u>तिम् वतो भयमभं<u>यं</u> तन्नो <u>अ</u>स्त्ववं देवानां यज् हेडो अग्ने अ. 19.3.4

सोमं <u>गी</u>र्भिष्ट्वा <u>व</u>यं वर्धयांमो व<u>यो</u>विदंः सुमृ<u>ळी</u>को न आ विश

乘. 1.91.11

Page 164 द्वादंशारं निह तज्जरांय वर्विर्ति चक्रं परि द्यामृतस्यं आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्रं सप्त शतानि विंशतिश्चं तस्थुः अ. 9.9.13

साकं हि शुचिं<u>ना</u> शुचिंः प्र<u>शा</u>स्ता क्रतुनाजेनि विद्वाँ अस्य व्रता ध्रुवा वया ड्वानुं रोहते ऋ 2.5.4

ऋतेनं ऋतं नियंतमीळ आ गोरामा सचा मधुमत् प्क्वमंग्ने कृष्णा सती रुशंता धासिनैषा जामंर्येण पर्यसा पीपाय

दैच्या होतांरा प्र<u>थ</u>मा न्यृं<mark>ञ्जे स</mark>प्त पृक्षासः स्वधया मदन्ति ऋतं शंसन्त ऋतमित् त आंहुरनुं व्रतं व्रंतुपा दीध्यानाः

泵. 3.4.7

कथा महामंवृध्त् कस्य होतुंर्य्ज्ञं जुंषाणो अभि सोम्मूर्धः पिबंन्नुशानो जुषमाणो अन्धो ववक्ष ऋष्यः शुंचते धनाय ऋ. 4.23.1

Page 165

<u>ऋतस्य हि शुरुधः सन्तिं पूर्वीर्</u>ऋतस्य <u>धी</u>तिर्वृ<u>जि</u>नानिं हन्ति <u>ऋतस्य श्लोको बधिरा तंतर्द</u> कर्णा <u>वुधा</u>नः शुचमान <u>आ</u>योः ऋ. 4.23.8

प्र सप्तगुंमृतधीतिं सुमेधां बृहस्पतिं मृतिरच्छा जिगाति य आङ्गिरसो नर्मसोपसद्यो ऽस्मभ्यं <u>चित्रं</u> वृषंणं रुयिं दीः ऋ. 10.47.6

श्रत्ते दधामि प्रथमायं मन्यवे ऽहृन्यद्वृत्तं नर्यं विवेर्पः उभे यत्त्वा भवंतो रोदंसी अनु रेजंते शुष्मांत् पृथिवी चिंदद्रिवः ऋ 10.147.1

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा त<u>पो</u> ब्रह्मं युज्ञः पृ<u>ंधि</u>वीं धारयन्ति सा नो भूतस्य भव्यंस्य पत्न्युरुं <u>लो</u>कं पृ<u>ंधि</u>वी नंः कृणोतु अ. 12.1.1

यदं<u>ग्ने</u> तपं<u>सा</u> तपं उपतप्यामंहे तपंः प्रियाः श्रुतस्यं मृ<u>या</u>स्मायुष्मन्तः सुमेधस<sup>1</sup>ः अ. ७.६।.।

सत्येनोत्तभि<u>तां</u> भू<u>मिः</u> सूर्येणोत्तंभि<u>ता</u> द्यौः <u>ऋ</u>तेनांदित्यास्तिष्ठन्ति <u>दि</u>वि सो<u>मो</u> अधि <u>श्</u>रितः अ. १४.१.१

Page 166

ऋतस्य पन्थामनुं पश्य साध्विङ्गिरसः सुकृतो येन यन्तिं तेभिर्याहि पृथिभिः स्वर्गं यत्रादित्या मधुं भक्षयन्ति तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व

अ. 18.4.3

बृहस्पतिष्ट्वा सुम्ने रम्णातु य. ४.21

स्वस्ति ते देव सोम सुत्यामंशीय य. 5.7 वि स्वः पश्य व्यान्तरिक्षं य. 7.45

वाजे वाजेऽवत वाजिनो <u>नो</u> धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः अस्य मध्यः पिवत <u>मा</u>दयंध्वं तृप्ता यांत पृथिभिर्देवयानैः य. 9.18

यो देवानां चरित प्राणथेन कस्मै देव वर्षंडस्तु तुभ्यंम् य. 11.39

वि या जानाति जसुंिि वि तृप्यंन्तं वि कामिनंम् देवत्रा कृंणुते मनंः

泵. 5.61.7

Page 167

सिमद्धो अग्निर्निहितः पृथिव्यां प्रत्यङ् विश्वां<u>नि</u> भुवंनान्यस्थात् होतां पावकः प्रदिवंः सुमेधा देवो देवान् यंजत्वग्निरहंन् ऋ. 2.3.1

अजो भागस्तपं<u>सा</u> तं तंपस्व तं ते <u>शो</u>चिस्तंपतु तं ते अर्चिः यास्ते शिवास्तन्यो जातवेदस्ताभिवहैनं सुकृतंामु लोकम् ऋ. 10.64.4

इन्द्राग्नी तमपंनुद<u>तां</u> योऽस्मान्दे<u>ष्टि</u> य. 2.15

सं<u>ब</u>िहरंङ्क्ताथ ह्विषां घृतेन समां<u>दि</u>त्यैर्वसु<u>भिः</u> सम्म्रुद्धिः समिन्द्रों <u>वि</u>श्वदेवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभों गच्छतु पत् स्वाही य. 2.22

Page 169 यह्यार्य इन्द्र ते <u>श</u>तं <u>श</u>तं भूमी<u>र</u>ुत स्युः न त्या विज्ञन् <u>त्सहस्रं</u> सू<u>र्या</u> अनु न <u>जा</u>तमंप्ट रोदंसी ऋ. 8.70.5

Page 170
आयुर्युक्केनं कल्पतां प्राणो यक्केनं कल्पतां चक्षुर्युक्केनं कल्पतां प्राणो यक्केनं कल्पतां पृष्ठं यक्केनं कल्पतां पृष्ठं यक्केनं कल्पतां यक्केनं कल्पताम् प्रजापंतेः प्रजा अभूम् स्वर्देवा अगन्मा मृतां अभूम्

Mookerji IFS (Retd) C<mark>ollection Jammu</mark> इमं नो देव सवित<u>र्य</u>ज्ञं प्र णय य. 11.8

भद्रो नो अग्निराहुंतो भद्रा <u>रा</u>तिः सुंभग भद्रो अंध्वरः भद्रा उत प्रशंस्तयः

सा. 111

आग्ने स्थूरं र्यिं भर पृथुं गोमन्तम्श्विनम् अङ्घः खं वर्तयां पृणिम्

सा. 1529

नाहं तन्तुं न वि जां<u>ना</u>म्योतुं न यं वयंन्ति सम्रोऽतंमानाः कस्यं स्वित् पुत्र इह वक्त्यांनि परो वंदात्यवरेण <u>पित्रा</u> ऋ. 6.9.2

Page 171

अयं में पीत उर्दिय<u>र्ति</u> वार्चमयं मं<u>नीषामुंशती</u>मंजीगः अयं षळुर्वीरंमिमीत धीरो न याभ्यो भुवंनं कच्चनारे ऋ. 6.47.3

<u>अयं विंदिच्चित्रदृशींक</u>मर्णः शुक्रसंद्यनामुष<u>सा</u>मनींके <u>अयं महान्मंहता स्कम्भने</u>नोद् द्यामंस्तभ्नाद् वृ<u>ष</u>भो मुरुत्वान् ऋ. 6.47.5

स्वार्दिष्<u>ठया</u> मर्दिष्<u>ठया</u> पर्वस्व सो<u>म</u> धारंया। इन्द्र<u>ीय</u> पार्तवे सुतः ऋ. १.१.१

रक्षोहा विश्वचंषिणर्भि यो<u>नि</u>मयोहतम्। द्वर्णा स्धस्थमासंदत् ऋ. १.1.2

अभ्यंर्ष महानां देवानां <u>वी</u>तिमन्धंसा अभि वार्जमुत श्रवंः ऋ. 9.1.4

Page 172 पुनातिं ते परिसुतं सोमं सूर्यस्य दु<u>हि</u>ता। वारें<u>ण</u> शश्वं<u>ता</u> तनां ऋ.9.1.6

गोषा ईन्दो नृषा अस्य<u>श्</u>यसा वां<u>ज</u>सा <u>उत</u> आत्मा यज्ञस्य पूर्व्यः

त<u>मी</u>मण्वीः समुर्य आ गृभ्णन्ति योषं<u>णो</u> दशं। स्वसां<u>रः पार्ये दि</u>वि

महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धंवः यद्गोभिर्वास<u>यिष्यसे</u>

485

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu अचिक्रदद्<u>वृषा</u> हरिं<u>र्म</u>हान् <u>मित्रो न दंर्शतः</u> सं सूर्येण रोचते ऋ. 9.2.6

Page 173

गिरंस्त इन्द्र ओजंसा मर्गृज्यन्ते अपस्युवंः याभिर्मदाय शुम्भंसे ऋ. 9.2.7

पुष देवो अमर्त्यः पर्णवीरिंव दीयति । अभि द्रोणान्यासदंम् ऋ. 9.3.1

पुष देवो विपा कृतो ऽति हरांसि धावति । पर्वमानो अदाभ्यः ऋ. 9.3.2

ऋतस्य दृ∞हा धुरुणांनि सन्ति पुरूणि चन्द्रा वपुंषे वपूषि

ऋतेनं दीर्धमिषणन्त पृक्षे ऋतेन गावं ऋतमा विवेशुः ऋ. 4.23.9

पुष देवो रथर्यति पर्वमानो दशस्यति । आविष्कृणोति वग्वनुम् ऋ. 9.3.5

 Page 174

 पुष दि<u>वं</u> वि धांवति <u>ति</u>रो रजां<u>सि</u> धारंया । पर्वमानः कर्निकदत्

 ऋ. 9.3.7

आत्मा यज्ञस्य रंह्यां सुष्याणः पंवते सुतः प्रत्नं नि पां<u>ति</u> कार्व्यम्

Page 175 वेदाहं सूत्रं वितंतं यस्मित्रोताः प्रजा इमाः सूत्रं सूत्रंस्याहं वेदा<u>थो</u> यद् ब्राह्मणं महत् अ. 10.8.38

Page 176
भूर्भु<u>वः</u> स्वः तत्सं<u>वितु</u>वरिंण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धि<u>यो</u> यो नः प्रचोदयात्<sup>१</sup>

य. 36.3

नि त्वामंग्<u>ने मनुर्दधे</u> ज्यो<u>ति</u>र्जनां<u>य</u> शश्वंते दीदेश्य कण्वं ऋतजांत उक्षितो यं नं<u>म</u>स्यन्तिं कृष्टयंः <sub>सा. 54</sub>

तदंस्य प्रियम्भि पार्थो अश<u>्यां</u> नरो यत्रं देवय<u>वो</u> मदंन्ति उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पुदे पर्मे मध्य उत्सः

उत्तरेणव <u>गायत्रीम</u>मृतेऽ<u>धि</u> विचंक्रमे । साम्नायं सामं सं<u>विदुर</u>जुस्तद् दं<u>दृशे</u> क्वं।। अ. 10.8.41

Page 178 तत् सं<u>वितु</u>र्वरंण्यं भर्गों देवस्यं धीमहि धि<u>यो</u> यो नंः प्र<u>चो</u>दयात्

यस्ते अ<u>ग्ने</u> नमंसा यज्ञमीहं ऋतं स पांत्य<u>रु</u>षस्य वृष्णः तस्य क्षयः पृथुरा साधुरेतु प्रसम्राणस्य नहुंषस्य शेषः

यु<u>ञ्जते</u> मनं <u>उ</u>त युंञ्<u>ञते</u> धि<u>यो</u> विप्रा विप्रंस्य बृहतो विप्रिश्चतंः वि होत्रां दधे वयु<u>ना</u>विदे<u>क</u> इन्मही देवस्यं स<u>वितुः</u> परिष्टुतिः

इन्द्रं मृळ मह्यं <u>जीवात</u>ुंमिच्छ <u>चो</u>दय धियमयं<u>सो</u> न धाराम् यत् कि <u>चाहं त्वायुरि</u>दं वदां<u>मि</u> तज्जुंषस्य कृधि मां देववंन्तम् ऋ. 6.47.10

यो वै तां ब्रह्म<u>णो</u> वेदामृतेनावृं<u>तां</u> पुरम् तस्मै ब्रह्मं च <u>ब्राह्माश्च</u> चक्षुः प्राणं प्रजां देदुः अ. 10.2.79

 Page 179

 या ते धार्मानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मन्तुतेमा

 शिक्षा सर्खिभ्यो ह्विषि स्वधावः स्वयं यंजस्व तन्वं वृधानः

 अ. 10.81.5

यामृषंयो भूतकृतो मेधा मे<mark>धा</mark>विनो <u>विदुः</u> त<u>या</u> मामुध मेधयाग्ने मे<u>धा</u>विनं कृणु अ. 6.108.4

अन्धं त<u>मः</u> प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासंते त<u>तो</u> भूयं इ<u>व</u> ते त<u>मो</u> य <u>उ</u> सम्भूत्याथ <u>र</u>तौः य. ४०.९

विद्यां चार्विद्यां च यस्तद्वेदोभयंथ्य सह अविद्यया भृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतंमश्नुते<sup>1</sup> Mookerji |FS (Retd) Collection Jammu <u>वायु</u>रनिलम्ममृतमधेदं भस्मान्त्य्थः शरीरम् ओ३म् क्रतो स्मर । किल्ववे स्मर । कृतथः स्मर<sup>१</sup> य. 40.15

प्र होत्रे<sup>'</sup> पूर्व्यं व<u>चो</u> ऽग्नये<sup>'</sup> भरता बृहत्त्ं <u>वि</u>पां ज्योतीं<u>षि</u> विभ्रंते न वेधसे<sup>'</sup> सा. 98

Page 180

उतेदा<u>नीं</u> भगवन्तः स्या<u>मो</u>त प्रं<u>पित्व उत मध्ये</u> अह्नाम् उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानांध्य सुगतौ स्यामे य. 34.37

Page 182 जुज्ञानं सप्त <u>मा</u>तरो<sup>'</sup> वेधा<u>म</u>शासत श्चिये <u>अ</u>यं ध्रुवो रं<u>यी</u>णां चिकेंत यत् सा. 101

अभि त्वां वृषभा सुते सुतं सृंजामि <u>पी</u>तये तृम्पा व्यंश्नु<u>ही</u> मदंम्

सदं<u>स</u>स्प<u>ति</u>भद्धंतं <u>प्रि</u>यमिन्द्रंस्य काम्यंम् सिनं मेधामंयासिपम् <sub>सा. 171</sub>

निकर्देवा मिनीमि<u>सि</u> निकरा योपयामिस मन्त्रशुत्यं चरामिस पक्षेभिरपिकक्षेभिर<u>त्रा</u>भि सं रंभामहे

सा. 176

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। यज्ञं वष्टु धिर्यावसुः सा. 189

मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां मध्यंदिनं परिं मेधां सूर्यस्य रश्मिभिवंचसा वेशयामहे अ. 6.108.5

Page 183

यो <u>विद्यात्</u> सू<u>त्रं</u>वितं<u>तं</u> यस्मिन्नेताः प्रजा इमाः सूत्रं सूत्रंस्य यो <u>विद्यात्</u> स विद्याद् ब्राह्मणं महत् अ. 10.8.37

श्रमे<u>ण</u> तपंसा सृष्टा ब्रह्मणा <u>वि</u>त्तर्ते श्रिता अ. 12.5.1 Mookerji IFŞ (Retd) Collection Jammu <u>इ</u>दं यत् पर<u>मे</u>ष्ठि<u>नं</u> मनो <u>वां</u> ब्रह्मसंशितम् ये<u>नै</u>व संसृजे <u>घो</u>रं ते<u>नै</u>व शान्तिरस्तु नः

सं वर्च<u>सा</u> पर्य<u>सा</u> सं तुनूभिरगंनमिह मनं<u>सा</u> सथ <u>शि</u>वेनं त्वष्टां सुद<u>त्रों</u> विदंधातु रायोऽनुंमार्ष्ट् तुन्वो यिदिलिष्टम्<sup>१</sup> य. 2.24

यज्ञवाहसथ सुतीर्था नो असद्धशे विवास मनोजाता मनोयुजो दक्षकरात्वस्ते नोऽवन्तु ते नेः पान्तु तेभ्यः स्वाहं।

य. 4.11

धर्मणा<sup>२</sup>। <u>ब्रह</u>्मवर्नि त्वा क्षत्र्वविन रायस्पोपविन पर्यूहामि<sup>3</sup> ब्रह्मं दृश्टह क्षत्रं दृश्टहायुर्दृश्टह प्रजां दृश्टह<sup>3</sup>

अिंहनस्यतेदेव सोम सुवीर्यस्यायस्पोषंस्यदितारः स्याम स प्रंथमा संस्कृतिर्विश्ववारा स प्रंथमो वर्रुणो मित्रो अग्निः य. 7.14

Page 185 तत् सं<u>वितु</u>र्वरंण्यं भर्गों देवस्यं धीमहि धि<u>यो</u> यो नः प्र<u>चो</u>दयात् ऋ. 3.62.10

Page 186 बृहस्पतेरुत्तमं नाकथ रुहेयम् य. 4.9.10

न<u>क्तोषासा</u> समन<u>सा</u> विरूपे <u>धा</u>पयेंते शिशुमेकंथ स<u>मी</u>ची द्या<u>वा</u>क्षामा रुक्मो <u>अ</u>न्तर्वि भांति देवा अग्निं धारयन्द्रवि<u>णो</u>दाः य. 12.2

सं ते पर्याथ<u>ित समुं यन्तु वाजाः</u> सं वृष्ण्यान्यभिमा<u>ति</u>षाहः <u>आप्यायमानो अमृताय सोम दि</u>वि श्रवांथ्यस्युत्तमानि धिप्व<sup>1</sup> य. 12.113

पृ<u>धि</u>च्या <u>अ</u>हमु<mark>दन्तरिक्षमा</mark>ऽर्हहमन्तरिक्षाद्दि<u>य</u>मार्हहम् दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वुर्ज्योतिरगाम्हम्

कुर्ध्वो नं <u>पाह्यहंसो</u> नि <u>केतुना</u> विश्<u>वं</u> सम्त्रिणं दह कृधी नं कुर्ध्वाञ्चरथाय <u>जीवसे वि</u>दा <u>देवेषु नो</u> दुवंः ऋ. 1.36.14 Page 187

वृष्णरंते वृष्ण्यं श<u>वो वृषा</u> वनं वृषा मर्दः। सत्यं वृष्वन् वृषेदंसि सा. 782

आयमंगन्त्स<u>वि</u>ता क्षुरे<u>णो</u>ष्णेनं वाय उद्वकेनेहिं <u>आदि</u>त्या <u>रु</u>द्रा वसंव उन्दन्तु सचेत<u>सः सोमंस्य</u> राज्ञो<sup>'</sup> वपत् प्रचेतसः अ. 6.68.1

वेदाहं सूत्रं वितंतं यस्मित्रोताः प्रजा इमाः सूत्रं सूत्रंस्याहं वेदा<u>थो</u> यद् ब्राह्मणं महत् अ. 10.8.38

Page 188

यदंग्ने मर्त्युस्त्वं स्यामहं मित्रमहो अमर्त्यः। सहंसः सूनवाहुत ऋ. 8.19.25

सत्यमुंग्रस्य बृहतः सं स्नवन्ति संस्ववाः सं यन्ति रसिनो रसाः पुनानो ब्रह्मणा हर इन्द्रायेन्दो परि स्नव ऋ. १.113.5

य<u>त्र</u> ज्यो<u>ति</u>रज<u>्ञंस्रं</u> यस्मिन् <u>लो</u>के स्व<u>र्हितम्</u> तस्<u>मि</u>न् मां धेहि पवमा<u>ना</u>ऽमृते<sup>'</sup> <u>लो</u>के अक्षित इन्द्रायेन्द्रो परिं स्रव ऋ. १.113.7

Page 190

यंत्र राजां वैवस्वतो यत्रां<u>व</u>रोधंनं दिवः य<u>त्रामूर्यहतीरापस्तत्र</u> माम्मृतं कृधीन्द्रोयेन्द्रो परि स्रव ऋ. 9.113.8

यत्र<u>ांनुका</u>मं चर्रणं त्रि<u>ना</u>के त्रिंदिवे दिवः <u>लो</u>का यत्र ज्योतिष्मन्तस्त<u>त्र</u> मा<u>म</u>मृतं कृधीन्द्रायेन्द्रो परि स्रव ऋ. १.113.9

यत्र<u>ांन</u>-दा<u>श्च</u> मोदाश्च मुदंः प्रमुद आसंते कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माम्मृतं कृधीन्द्रांयेन्द्रो परि स्रव ऋ. १.113.11

Page 191 ड्रहैंधि पुरुष सर्वेण मनंसा सह। दूतौ यमस्य मानुं गा अधि जीवपुरा इंहि

अ. 5.30.6

मृत्युरीशे द्विपदा मृत्युरीशे चतुष्पदाम् तस्मात् त्वां मृत्योर्गोपतेरुद् भरामि स मा विभेः

पंरं मृत्यो अनु परेंहि पन्थां यस्तं एष इतरो देवयानांत् चक्षुंप्मते शृण्यते तै ब्रवीमीहेमे वीरा बहवो भवन्त

अ. 12.2.21

Page 193

अर्यमणं यजामहे सुबन्धुं पंतिवेदंनम् उर्वारुकिमव बन्धेनात् प्रेतो मुञ्जामि नामृतः

तस्य व्रात्यंस्य । एकं तर्देषाममृतत्विमत्याहितिरेव

उर्वारुकमिव बन्धंनादितो मुंक्षीय मामुतंरेः

यमायं त्वा मह्यं वर्रुणो ददातु सोऽमृतत्त्वमंशीय

Page 194

द्वा सुपर्णा सयुजा सर्खाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते तयोरंन्यः पिप्पंलं स्वाद्वत्यनंशनुत्रन्यो अभि चांकशीति

इन्द्रंस्य न वीर्याणि प्र वोचं यानि चकार प्रथमानि वजी अहुत्रहिमन्यपस्तंतर्द् प्र युक्षणां अभिनृत् पर्वतानाम् 泵. 1.32.1

वृषायमांणो ऽवृणीत सोमं त्रिकंद्रकेष्वपिबत् सुतस्य आ सार्यकं मुघवांदत्त वज्रमहंत्रेनं प्रथमुजामहीनाम्

Page 196 नास्मै विद्युत्र तंन्युतुः सिंपेध न यां मिहमिकिरद् <u>ध्रा</u>दुनिं च इन्द्रंश्<u>च यद् युंयुधाते</u> अहिंश्<u>चोताप</u>्रीभ्यो मुघ<u>वा</u> वि जिंग्ये

इन्द्रों यातोऽवंसितस्य राजा शर्मस्य च शृङ्गिणो वर्जबाहुः सेद्ध राजां क्षयति चर्षणीनाम्रान् न-नेमिः परि ता वर्भूव अभि सिध्मो अंजिगारिरश्रं भृति विश्विभिष्णृं शृथे भेगा पुरोऽभेत् सं वज्रेणासृजद् वृत्रमिन्द्रः प्र स्वां मृतिमंतिरच्छाशंदानः

泵. 1.33.13

अग्निनां तुर्वशं यदुं परावतं उग्रादैवं हवामहे अग्निर्नायुत्रवंवास्त्वं वृहद्रंथं तुर्वीतिं दस्यं<u>वे</u> सहंः ऋ. 1.36.18

Page 197

विश्वंमस्या नानाम् चक्षंसे जगुज् ज्योतिष्कृणोति सूनरी' अप देषो मयोनी दुहिता दिव उपा उच्छदप् स्निधः

泵. 1.48.8

त्वं करंज्ञमुत पूर्णयं व<u>धी</u>स्तेर्जिष्ठयातिश्<u>विग्वस्यं वर्त</u>नी त्वं <u>श</u>ता वङ्गृंदस्याभिनत् पुरों ऽनानुदः परिषूता <u>ऋ</u>जिश्वंना ऋ. 1.53.8

त्वं <u>दि</u>वो <u>वृंहतः सानुं कोपयो ऽव</u> त्मनां धृ<u>षता शम्वरं भिनत् यन्मायिनों ब्र</u>न्दिनो मुन्दिनां धृषच्छितां गर्भस्तिम्शनिं पृतन्यसिं ३. 1.54.4

त्वं तिमन्द्र पर्वतं न भोजंसे महो नृम्णस्य धर्मणामिरज्यसि प्र वीर्येण देवताति चेकिते विश्वंस्मा उग्रः कर्मणे पुरोहितः ऋ. 1.55.3

Page 198

यस्मिन् वृक्षे मध्वदंः सुपूर्णा नि<u>वि</u>शन्ते सुवंते चा<u>धि</u> विश्वे तस्येदांहः पिप्पंनं स्<u>याद्धग्रे</u> तन्नोन्नशुद्धः <u>पितरं</u> न वेदं

अनच्छंये तुरगांतु जीवमेजंद् धुवं मध्य आ पुस्त्यांनाम् जीवो मृतस्यं चरति स्वधाभिरमंत्यों मर्न्येना सर्योनिः ऋ. 1.164.30

अपंश्यं गोपामनिपद्यमानुमा च परां च प्थिभिश्चरंन्तम् स सधीचीः स विषूचीर्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्यन्तः ऋ 1.164.32

अपाङ् प्राङेति स्वधयां गृभीतो ऽमर्त्यो मर्त्येना सर्योनिः ता शश्यन्ता विषूचीनां <u>वियन्ता</u> न्यर्थन्यं <u>चि</u>क्युर्न नि चिक्युर्न्यम् ऋ 1.164.38 Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu यो <u>जा</u>त एव प्र<u>थ</u>मो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुंना पर्यभूषत् यस्य शुष्माद् रोदं<u>सी</u> अभ्यंसेतां नृम्णस्यं मह्ना स जनास इन्द्रंः ऋ. 2.12.1

Page 199

यः पृ<u>ष्</u>रिवीं व्यथमानामदृहिद् यः पर्वतान् प्रकुंपिताँ अरम्णात् यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तभनात् स जनास इन्द्रः ऋ. 2.12.2

अस्य मन्दानो मध<u>्यो</u> वर्ष<u>चहस्तो ऽहि</u>मिन्द्रो अ<u>र्णोवृतं</u> वि वृंश्चत् प्र यद् व<u>यो</u> न स्वसं<u>रा</u>ण्यच्<u>छा</u> प्रयांसि च नदीनां चक्रमन्त ऋ. २.१९.२

स रंन्धयत् सदि<u>वः</u> सारंथये शुष्णं<u>म</u>शुषं कुर्यवं कुत्सीय दिवोदासाय न<u>वति च</u> नवेन्द्रः पुरो व्यैर्य्कम्बरस्य ऋ. 2.19.6

पुवा ते' गृत्सम्दाः शूर मन्मावस्यवो न वयुनानि तक्षुः ब्रह्मण्यन्तं इन्द्र ते नवींय इष्मूर्जं सुक्षितिं सुम्नमंश्यः ३. 2.19.8

कर्निक़द<u>ञ्जनु</u>षं प्र<u>बुवाण इयंति</u> वाचंम<u>रितेव</u> नावंम् सु<u>मङ</u>्गलंश्च शकुने भवां<u>सि</u> मा त्<u>या</u> का चिंद<u>मि</u>भा विश्व्यां विदत ऋ. 2.42.1

समुद्रेण सिन्धं<u>वो यादंमाना</u> इन्द्रां<u>य</u> सोमं सुपुंतं भरंन्तः अंशुं दुहन्ति हुस्तिनो भिरित्रैर्मध्वः पुनन्ति धारंया पिवित्रैः ऋ. 3.36.7

 Page 200

 यदं<u>ने</u> स्याम्हं त्वं त्वं वां <u>षा</u> स्या <u>अ</u>हम्

 स्युप्टें सुत्या इहाशेषः

 \*\*. 8.44.23

Page 201 यो अग्निं तन्यो3ं दमें देवं मर्तः सपर्यतिं तस्मा <u>इद</u> दीद<u>य</u>द् <mark>वस</mark>ुं

Page 203
सुवीरंस्ते जिन्ता मन्यत द्यौरिन्द्रंस्य कर्ता स्वपंस्तमो भूत्
य ई जुजानं स्वयं सुवज्रमनंपच्युतं सदंसो न भूमं
क. 4.17.4

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu न्यंस्मै देवी स्वधितिर्जिहीत इन्द्राय गातुरुंशतीर्य येमे सं यदोजो युवते विश्वमाभिरनुं स्वधावने क्षितयो नमन्त ऋ. 5.32.10

प्र श<u>्ये</u>नो न मं<u>दिरमंशुमंस्मै</u> शिरो दासस्य नमुंचेर्म<u>था</u>यन् प्रावन्नमी साप्यं ससन्तं पृण<u>ग्रााया समिषा सं स्वस्ति</u> ३. 6.20.6

Page 204

वि में कर्णा पतयतो वि चक्षुर्<u>वीं उं</u>दं ज्यो<u>ति</u>हर्दय आहिंतं यत् वि में मनश्चरति दूरआंधीः किं स्विंद् वृक्ष्या<u>मि</u> किमु नू मनिष्ये ऋ. 6.9.6

अनुं प्रत्नासं <u>आ</u>यर्वः पदं नवींयो अक्रमुः। रुचे जनन्त</u> सूर्यम् ऋ. 9.23.2

अक्षेत्रवित् क्षेत्रविदं ह्य<u>प्रा</u>ट् स प्रैतिं क्षेत्रविदानुंशिष्टः <u>एतदै भद्रमंनुशासंनस्यो</u>त स्रुतिं विन्दत्य<u>ञ</u>्जसीनांम् ऋ. 10.32.7

Page 205

ब्रह्मचारीष्णंश्चरित रोदंसी उभे तिस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति स दांधार पृथिवीं दिवं च स आ<u>चार्यं न</u> तपंसा पिपर्ति अ. 11.5.1

आचार्य) उपनयंमानो ब्रह्म<u>चा</u>रिणं कृण<u>ते</u> गर्भम्नन्तः तं रात्रीस्तिस्र उदरें बिभर्ति तं जातं द्रष्टुंमभिसंयंन्ति देवाः अ. 11.5.3

इयं समित् पृं<u>थि</u>वि <u>बौर्द्धितीयोतान्तरिक्षं स</u>मिधा पृणाति ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण <u>लो</u>कांस्तपंसा पिपर्ति अ. 11.5.4

Page 206 श्रद्धयां सत्यमांप्यते य. 19.30

का ईंमरे पिशङ्गिला का ईं कुरुपिशङ्गिला का ईं<u>मास</u>्कन्दंमर्<u>षति</u> का ईं पन्थां वि संपंति¹

अजारें पिशङ्गिला <u>श्वा</u>वित्कुंरुपिशङ्गिला शुश <u>आ</u>स्कन्दमर्षृत्यहिः पन्<u>थां</u> वि संपीति<sup>१</sup> य. 23.56 द<u>र्शं</u> नु <u>विश्वदंर्शतं दर्शं रथमधि</u> क्षमि । पुता जुंषत मे गिरं ऋ. 1.25.18

Page 207

अग्नेः प्रियं पाथोऽपीतम्<sup>२</sup> य. 2.17

अर्गन्म स्वु<sup>६</sup>ः सं ज्योतिषाभूम<sup>9</sup> य. 2.25

अ<u>ग्ने</u> त्वथ्र सु जांगृहि <u>व</u>यथ्र सु मंन्दिपीमहि य. 4.14

रक्षां <u>णो</u> अप्रंयुच्छन् प्रबुधें नः पुनंस्कृधि<sup>१</sup> अग्नावग्निश्चंर<u>ति</u> प्रविष्ट

य. 5.4

पृष्ठात् पृ<u>ंधि</u>व्या <u>अहमन्तरिंक्ष</u>मार्हम<u>न्तरिंक्षा</u>द् दि<u>वमार्ह्णस्</u> दिवो नार्कस्य पृष्ठात् स्वं¹ ज्योतिरगा<u>म</u>हम्

यज्ञं यज्ञं गंच्छ यज्ञपंतिं गच्छु स्वां योनिं गच्छु स्वाहां य. 8.22

 Page 208

 अहं सूर्यस्य परि याम्याशुभिः प्रैतिशेभिर्वहंमान ओजंसा

 यन्मां सावो मनुष आहं निर्णिज ऋधंक् कृषे दासं कृत्यं हथै;

 ऋ. 10.49.7

अभि द्यां मंहिना भुवमभी3ंमां पृ<u>ंथि</u>वीं महीम् कुवित् सो<u>म</u>स्या<u>पा</u>मिति

विदित्वाति मृत्युमें नान्यः पन्थां विद्यतेऽयंनायं यः ३१.१८

रोहि<u>तो दिव</u>मारुं<u>ह</u>त् तपंसा तप्स्वी स यो<u>निमैति</u> स उं जाय<u>ते</u> पुनः स देवानामधिपतिर्बभूव अ. 13.2.25

असंतापं मे हृदंयमुर्वी गर्व्यूतिः समुद्रो अस्मि विधर्मणा बृहस्पतिर्म आत्मा नृमणा नाम हृद्यः Page 209 नुहि मे रोदंसी उभे अन्यं पक्षं चन प्रति कुवित् सोमस्यापामिति

पर्यावर्तं दुःष्वप्न्यांत् <u>पा</u>पात् स्वप्न<u>या</u>दर्भू<mark>त्याः</mark> ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे प<u>रा</u> स्वप्नंमु<u>खाः</u> शुचेः अ. ७.१००.१

अवासृजन्त जित्रं<u>यो</u> न देवा भुवः समाळिन्द्र सत्ययोनिः अहुन्नहिं परिशयांनुमर्णः प्र वर्तनीरंरदो विश्वधेनाः

泵. 4.19.2

शुनंश<u>िच</u>च्छेपृं निर्दितं <u>सहस्रा</u>द् यूपादमु<u>ञ्</u>चो अशंमिष्ट् हि <u>षः</u> एवास्मदं<u>ग्ने</u> वि मुंमुग्धि पा<u>शा</u>न् होतंश्चिकत्व <u>इ</u>ह तू <u>नि</u>पर्य ऋ. 5.2.7

उदुंत्तमं वंरुण पाश<u>्चमस्मदवाध</u>मं वि मध्यम श्रंथाय अधा व्यमादित्य <u>व्र</u>ते तवानांग<u>सो</u> अदितये स्याम अ. 7.83.3

Page 210 अरं मे गन्तं हर्वनायास्मै गृंणाना यथा पिर्वा<u>थो</u> अन्धः परिं ह त्यद् <u>व</u>र्तिर्याथो <u>रि</u>षो न यत् प<u>रो</u> नान्तंरस्तुतुर्यात ऋ. 6.63.2

Page 211 अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णांविद्ज्जरितारंम् । मृळा सुंक्षत्र मृळये ऋ. 7.89.4

Page 212 वयः सुपूर्णा उपं सेदुरिन्द्रं प्रियमे<u>धा</u> ऋष<u>ंयो</u> नार्धमानाः अपं ध्<u>वा</u>न्तमूर्णुहि पूर्धि चक्षुर्मुमुग्ध्यं १ स्मान् निधयेव बद्धान् ऋ. 10.73.11

ब्रह्म होता ब्रह्म युज्ञा ब्रह्मणा स्वरंवो मिताः अध्वर्युर्ब्रह्मणो जातो ब्रह्मणोऽन्तर्हितं हविः अ. 19.42.1 ३३ ३२३१२ ३२ ३१ र इत एत उदारुहन्दिवः पृष्ठान्या रुहन् २३ २१ १२ ३ १ २२ प्रभुजयो यथा पथोद्यामङ्गिरसो ययः

सा. 92

दृते दृथ्हं मा <u>मित्रस्यं मा चक्षुंषा</u> सर्वाणि भूता<u>नि</u> समीक्षन्ताम् <u>मित्रस्या</u>हं चक्षुं<u>षा सर्वाणि भूतानि</u> समीक्षे <u>मित्रस्य</u> चक्षुं<u>षा</u> समीक्षामहे<sup>1</sup>

य. 36.18

Page 213
यस्तु सर्वाणि भूतान्<u>यात्मन्ने</u>वानुपश्यंति
सर्<u>व</u>भूतेषुं चात्मानं त<u>तो</u> न वि चिकित्सिति

त्वेषं रूपं कृंणुत उत्तंरं यत् संपृञ्चानः सदंने गोभिरद्भिः कि<u>पिर्वुधं परि मर्मृज्यते धीः</u> सा देवतांता समितिर्वभूव ऋ. 1.95.8

यत्संवत्संमृभ<u>वो</u> गामरं<mark>क्षन् यत् संवत्संमृभवो अपिशन्</mark> यत् संवत्सम भरन् भासो अस्यास्ताभिः शमीभिरमृत्वत्वमांशुः ऋ. ४.३३.४

Page 217 स नुः पप्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुंरुहूतः इन्द्रो विश्वा अ<u>ति</u> द्विषः

泵. 8.16.11

Page 218 तं त्वां गीभिर्रुहक्षयां हव्यवाहं समीधिरे। यर्जिप्टं मानुं<u>पे</u> जने ऋ. 1.117.9

समानो मन्त्रः समितिः स<u>मा</u>नी सं<u>मा</u>नं मनः सह <u>चि</u>त्तमेपाम् समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः स<u>मा</u>नेनं वो हिवर्षा जुहोमि ऋ. 10.191.3

समानी व आर्कूतिः समाना हृदंयानि वः समानमस्तु <u>वो</u> म<u>नो</u> यथां <u>वः</u> सुसहासंति ऋ. 10.191.4

यदुंत्तमे महतो मध्यमे <u>वा</u> यद् वां<u>व</u>मे सुभगासो दिवि ष्ठ अतो नो हद्रा <u>उत वा</u> न्वर्भस्याऽग्ने <u>वित्ताद्</u>धवि<u>पो</u> यद् वर्जाम ऋ. 5.60.6

Page 219
मोधमत्रं विन्दते अप्रेचेताः सत्यं ब्रंवीमि वध इत् स तस्यं नार्यमणुं पुर्प्यति नो सर्खायं केवंलायो भवति केवलादी ऋ. 10.117.6

ते अञ्चेष्ठा अकंनिष्ठांस उद्भिदी Sread Collection Jammy वि वांवृधुः सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन ऋ. 5.59.6

कूपत्रित् फाल आशितं कृणोति यत्रध्वांनुमपं वृङ्कते चरित्रैः वर्दन् ब्रह्मावंदतो वनीयान् पृणन्नापिरपृंणन्तम्भि ष्यात्

समानी व आर्कूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु <u>वो</u> म<u>नो</u> यथा वः सुसहांसति

Page 220

समानी प्रपा सह वोऽत्रभागः संमाने योक्त्रे सह वो युनिन सम्यञ्चोऽग्निं संपर्यतारा नाभिमिवाभितः

अ. 3.30.6

स्<u>वादुषंसदेः पितरो' वयोधाः</u> कृच्छ्रेश्<u>रितः शक्तीवन्तो गभीराः</u> <u>चित्रसेना</u> इर्षुब<u>ला</u> अर्मृधाः सतोवीरा <u>उ</u>रवो' व्रातसाहाः

泵. 6.75.9

निह <u>वो</u> अस्त्यंर्भुको देवां<u>सो</u> न कुंमार्कः। विश्वे <u>स्</u>तोमहान्त इत ऋ. 8.30.1

संस<u>ि</u>मिद्युंवसे वृ<u>षत्रग्ने</u> विश्वान्यर्य आ <u>इळस्पदे</u> सिमध्यसे स <u>नो</u> वसून्या भर ऋ. 10.191.1

Page 221 सं गंच्छ<u>ध्वं</u> सं वंद<u>ध्वं</u> सं <u>वो</u> मनांसि जानताम् देवा <u>भा</u>गं य<u>था</u> पूर्वे संजा<u>ना</u>ना <u>उ</u>पासंते

न किल्बिष्म<u>त्र</u> ना<u>धारो अस्ति न यन्मित्रैः सममंमान</u> एति अनूनं पात्रं निहितं न एतत् पक्तारं पुक्वः पुन्रा विशाति अ. 12.3.48

सहंदयं सामनस्यमविदेषं कृणोमि वः अन्यो अन्यमुभि हंर्यत वृत्सं जातमि<u>वा</u>घ्न्या

समानो मन्त्रः समितिः स<u>मा</u>नी सं<u>मा</u>नं व्रतं सह <u>चि</u>त्तमेषाम् समानेनं वो हृविषां जुहोमि स<u>मा</u>नं चेतो अभिसंविशध्वम् अ. 6.64.2 Page 222

स्वस्ति पन्<u>था</u>मनुं चरेम सूर्याचन्द्रममसांविव पुनुर्दद्ताष्ट्रांता जानुता सं गंमेमहि ऋ. 5.51.15

Page 223

स नः शक्र<u>िश्च</u>दा शं<u>क</u>द् दानंवाँ अन्तराभुरः इन<u>द्रो</u> विश्वाभि<u>स्तिभिः</u>

泵. 8.32.12

Page 224

सधीचीनांन् वः संमनसस्कृ<u>णो</u>म्येकंश्नुष्टीन्त्संवनंनेन सर्वान् देवा इं<u>वामृतं</u> रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमन्सो वो अस्तु अ. 3.30.7

ब्रह्म गामश्यं जनयंन्त ओषंधीर्वनस्पतीन् पृथिवीं पर्वताँ अपः सूर्यं दिवि रोहयंन्तः सुदानंव आर्यां ब्रता विसृजन्तो अधि क्षमिं ऋ. 10.65.11

यदन्तंरं तद् बाह्यं यद् बाह्यं तदन्तंरम् कन्यार्गां विश्वरूपाणां मनो गृभायौषधे अ. 2.30.4

आकूंत्या नो बृहस्पत आकूंत्या न उपा गंहि अथो भगस्य नो धेहाथों नः सुहवों भव अ. 19.4.3

अ<u>ग्ने</u> ब्रह्मं गृभ्णीष्य<sup>9</sup> य. 1.18

इन्द्रो<sup>'</sup> <u>वीर्य</u>मकृणोद<u>्ध्र्व</u>्येऽध्<u>व</u>र आस्थात्<sup>३</sup> य. 2.8

Page 225

भा नो महान्तंमुत मा नो अर्भुकं मा न उक्षेन्तमुत मा नं उक्षितम् मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नंः प्रियास्तुन्<u>वो</u> रुद्र रीरिष<sup>9</sup>ः य. 16.15

२७ ३ १२ ३२७ ३ १२ त्वॅ ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये १२ ३ १२ ३२७ १२ उद्घावृषस्य मघवन् गविष्टय उदिन्द्राश्यमिष्टये सा. 240

ज्यायांसम्स्य <u>यतु</u>नंस्य <u>केतु</u>नं ऋषिस्<mark>यरं चंरित</mark> यासु नामं ते <u>यादृश्मिन् धायि</u> तमंपुस्ययां विदुद् य <mark>उं स्वयं</mark> वहंते सो अरं करत् ऋ. 5.44.8

भुद्रं मनः कृणुष्य वृत्रतूर्ये वेनां समत्सुं सासहः अवं स्थिरा तंनुहि भूरि शर्धतां वनेमां ते अभिष्टिंभिः ऋ. 8.19.20

त्रातारो दे<u>वा</u> अधि वोचता <u>नो</u> मा नो निद्रा ईशत मोत जिल्पः वयं सोमस्य विश्वहं प्रियासः सुवीरासो विदथमा वंदेम ऋ. ८.४८.१४

सुहस्रंधारे वितंते पवित्र आ वाचे पुनन्ति कवयो मनीषिणः कदासं एपामिषिरासो अदुहः स्पशः स्वश्चः सुदृशो नृचक्षंसः इ. ९.७३.७

यथाहीन्यनुपूर्वं भवंन्ति यथत्वं ऋतुभिर्यन्तिं साकम् यथा न पूर्वमपंरो जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयेषाम् अ. 12.2.25

Page 226

अक्यौर्<u>र्नौ</u> मधुंसंका<u>शे</u> अनीकं नौ समञ्जनम् अन्तः कृंणुष्य मां हृदि मन् इत्रौ सहासंति अ. 7.36.1

डुहैव स्तुं मा वि यीष्ट्रं वि<u>श्व</u>मायुर्व्याश्नु क्रीडंन्ती पुत्रैर्नप्तृं<u>भि</u>र्मोदंमानी स्वस्तुकी अ. 14.1.22

Page 227

स्योनाद्योंनेरि<u>ध</u> बुध्यंमानौ हसामुदौ महं<u>सा</u> मोदंमानौ सुगू सुंपुत्रौ सुंगृहौ तंराथो जीवावुषसो विभातीः

अ. 14.2.43

सुमङ्गली प्रतरंणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशुंराय शंभूः स्योना श्वश्रवै प्र गृहान् विशेमान्

अ. 14.2.26

प्र बुंध्यस्य सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वायं शतशारदाय गृहान् गंच्छ गृहपंत्नी यथासों दीर्घं त आयुंः स<u>वि</u>ता कृणोतु Page 228

प्रेतो मु<u>ञ्चामि</u> नामुतंः सु<u>बद्धाममुतंस्करम्</u> य<u>थे</u>यमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगासंति ऋ. 10.85.25

इयमं<u>ग्ने</u> ना<u>री</u> पातिं विदेष्ट् सो<u>मो</u> हि राजां सुभगां कृणोतिं सुवांना पुत्रान् महिंषी भवाति <u>गत्वा पतिं सुभगा</u> वि राजतु

अहं वि ष्यां<u>मि</u> मियं <u>रू</u>पमंस्या वे<mark>दिदत् पश्य</u>न् मनंसः कुलायंम् न स्तेयंमि<u>रा</u> मनुसोदंमुच्ये स्वयं श्र<u>्रथ्ना</u>नो वर्रुणस्य पाशांन् अ. 14.1.57</mark>

Page 229

गृहा मा विभीत मा वेपध्यमूर्जं विभूत एमंसि ऊर्जं विभूदः सुमनाः सुमेधा गृहानै<u>मि</u> मनं<u>सा</u> मोदंमानंः य. 3.41

यज्ञस्यं <u>शि</u>वे संतिष्ठस्<mark>य</mark> स्विष्टे <u>मे</u> संतिष्ठस्व<sup>२</sup> य. 2.19

देहि  $\frac{1}{4}$  ददांमि ते नि में धेहि नि त दधे  $\frac{1}{4}$ हारं  $\frac{1}{4}$  हरांसि मे  $\frac{1}{4}$ हारं नि हंराणि ते स्वाहं  $\frac{1}{4}$  . 3.50

जातवेदसौ <u>शि</u>वौ भंवत<u>म</u>द्य नं÷ य. 5.3

युज्ञो देवा<u>नां</u> प्रत्येति सुम्नमार्दित्या<u>सो</u> भवंता मृ<u>ड</u>यन्तंः य. ८.४

Page 230

मा भ<u>्राता</u> भ्रातंरं <u>द्विश्</u>षनमा स्वसारमुत स्वसां सम्य<u>ञ</u>्चः सत्रंता भूत्वा वाचं वदत भद्रयां अ. 3.30.3

ज्यार्यस्वन्त<u>िश्चित्तिनो</u> मा वि यौष्ट सं<u>रा</u>धर्यन्तः सधुराश्चरन्तः अन्यो अन्यस्मै वृल्यु वर्दन्त एतं स<u>ध</u>्रीचीनान् वः संमनसस्कृणोमि अ. 3.30.5

न यस्य सातुर्जनि<u>तोरवारि न मातरापितरा</u> नू चि<u>दि</u>ष्टी अधा <u>मित्रो न सुर्धितः प वकोर्</u>ड ऽग्निर्दीदाय मानुंषीषु <u>वि</u>क्षु

501

Page 231

त्वर्मर्यमा भवसि यत् <u>क</u>नी<u>नां</u> नाम<mark>ं स्वधावन् गुह्यं</mark> विभर्षि <u>अ</u>अन्तिं <u>मित्रं</u> सुधितं न गो<u>भि</u>र्यद् दंपं<u>ती</u> समनसा कृणोपिं ऋ. 5.3.2

डुमा नारीरविध्वाः सुपत्नीराञ्जनेन सिर्<u>पिषा सं</u> स्पृंशन्ताम् <u>अन</u>श्रवो अन<u>मी</u>वाः सुरत्ना आ रोहन्तु जन<u>यो</u> यो<u>नि</u>मग्रे अ. 12.2.31

या ओषंध<u>यो</u> या न<u>द्योर्</u>ड या<u>नि</u> क्षेत्रां<u>णि</u> या वनां तास्त्वां वधु प्रजावं<u>तीं</u> पत्ये रक्षन्तु रक्षसंः

अ. 14.2.71

शचीभिर्नः शचीवसू दि<u>वा</u> नक्तं दशस्यतम् मा वां <u>ग</u>ितिरुपं दसत् कदा <u>च</u>नास्मद् <u>ग</u>ितः कदा <u>च</u>न

Page 233

आ<u>पो</u> न सिन्ध<u>ुंम</u>भि यत् समक्ष<u>ंर</u>न् त्सोमास इन्द्रं कुल्या इंव हृदम् वर्धन्ति वि<u>प्रा</u> महो अस्य सार्द<u>ने</u> यवं न वृष्टि<u>र्</u>दिव्येन दानुंना ऋ. 10.43.6

Page 234

द्रविणोदा दंदातु <u>नो</u> वसू<u>नि</u> यानि शृण्<u>वि</u>रे। देवेषु ता वनामहे ऋ. 1.15.8

द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र चं तिष्ठत। नेष्ट्राट्टुतुभिरिष्यत

नाकंस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति स हं देवेषुं गच्छति तस्मा आपो घृतमेर्षन्ति सिन्धंवस्तस्मां इयं दक्षिणा पिन्वते सदा

दक्षिणावतामि<u>दि</u>मानि <u>चित्रा</u> दक्षिणावतां <u>दि</u>वि सूर्यांसः दक्षिणावन्तो <u>अ</u>मृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्त आयुंः ३६, 1,125.6

इन्द्र श्रेष्ठां<u>नि</u> द्रविणानि धे<u>हि</u> च<u>्रित्तिं</u> दक्षंस्य सुभग्वत्वमस्मे पोषं र<u>यी</u>णामरिष्टिं तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुंदिन्त्वमह्णाम् इ. 2.21.6

समीं पुणेरंजित भोर्जनं मुषे वि दाशुषं भजित सूनरं वसुं दुर्गे चन धियते विश्व आ पुरु जनो यो अस्य तर्विणीमचुंक्रुधत् 5%. 5.34.7 Page 235

विसम्पणं कृणुहि वित्तमे<u>णां</u> ये भुञ्जते अपृणन्तो न उक्थैः अपेव्रतान् प्रस्तवे वावृधानान् व्रंह्यद्विषः सूर्याद् यावयस्व ऋ. 5.42.9

वेमिं त्या पूपन्नु<u>असे</u> वे<u>मि</u> स्तोतंव आघृणे न तस्यं <u>वे</u>म्यरंणं हि तद् वंसो स्तुषे पुजाय साम्नें ऋ. 8.4.17

परिं <u>चिन्मर्तों</u> द्रविणं ममन्यादृतस्यं पथा नम्सा विवासेत् उत स्वेन क्रतुंना सं वंदेत श्रेयांसं दक्षं मनसा जगृभ्यात् ऋ. 10.31.2

अक्षेमां दींच्यः कृषिमित् कृषस्य <u>वि</u>त्ते रंमस्य <u>बहु</u> मन्यमानः तत्र गावंः कितव तत्रं जाया तन्मे वि चंष्टे सवितायमुर्यः

न स स<u>खा</u> यो न ददां<u>ति</u> सख्ये स<u>चाभुवे</u> सर्चमानाय <u>पि</u>त्वः अपांस्<u>मात्</u> प्रे<u>या</u>त्र तदोको अस्ति पृणन्तंमन्यमरंणं चिदिच्छेत् ऋ. 10.117.4

पृ<u>णीयादित्रार्धमानाय</u> त<u>व्यान् द्राघीयांस</u>मनुं पश्येत पन्थाम् ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रा ऽन्यमंन्युमुपं तिष्ठन्त रार्यः ऋ 10.117.5

Page 236 पुता एं<u>ना</u> व्याकंरं <u>खि</u>ले गा विष्ठिंता इव रमंन्<u>तां</u> पुण्या <u>ल</u>क्ष्मीर्याः <u>पा</u>पीस्ता अनीनशम् अ. 7.115.4

शतंहस्त समाहंर सहंसहस्त सं किर कृतस्य कार्य/स्य चेह स्फाति समावंह अ. 3.24.5

युन्ता<u>सि यर्च्छंसे हस्ता</u>वप रक्षांसि सेधसि प्रजां धनं च गृ<u>ह्णा</u>नः पंरि<u>ह</u>स्तो अंभूद्यम्

या मां लुक्ष्मीः पत<u>या</u>लूरजुंष्टाभि<u>च</u>स्कन्द वर्न्दनेव वृक्षम् अन्यत्रास्मत् संवितस्ता<u>मितो धा</u> हिर्रण्यहस्तो वर्सु <u>नो</u> रर्राणः अ. ७.४ १३।१५.२ Page 237

न वा उं देवाः क्षुधिमिद्धधं दं<u>दुरु</u>ताशि<u>त</u>मुपं गच्छन्ति मृत्यवंः उतो रियः पृंणतो नोपं दस्यत्युतापृंणन् म<u>र्</u>डितारं न विन्दते ऋ. 10.117.1

य आधार्य चकमानायं पित्वो ऽत्रं<u>वान्त्सन् रंफितायोपज</u>ग्मुषे स्थिरं मनः कृणुते सेवंते पुरोतो चित् स मं<u>र्डितारं</u> न विन्दते ऋ. 10.117.2

स इ<u>द्</u>रोजो यो गृहवे ददात्यत्रंकामाय चरंते कृशायं अरंमस्मै भवति यामंहूता <u>उतापरीषुं</u> कृणुते सखायम् ऋ. 10. 117.3

सुनोर्ता सोम्पात्रे सोमिन्द्रीय विज्ञिणे पर्चता प्रक्तीरवंसे कृणुध्विमत् पृणित्रत् पृंणते मर्यः सा. 285

मा पृणन्तो दुरिंतमेन आर्न् मा जारिषुः सूरयः सुव्रतासः अन्यस्तेषां परिधिरंस्तु कश्चिदपृंणन्तम्भि सं यन्तु शोकाः ऋ. 1.125.7

Page 238

त्वां विशो<sup>'</sup> वृणतां <u>रा</u>ज्या∫<u>य</u> त्वा<u>मि</u>भाः प्रदि<u>शः</u> पञ्च देवीः वर्ष्मन् <u>रा</u>ष्ट्रस्यं कुकुदिं श्रयस्व ततो न उग्रो वि भं<u>जा</u> वसूनि अ. 3.4.2

सिंहप्रतीको विशो अ<u>द्धि</u> सर्वा <u>व्याष्ट्रप्रतीकोऽ</u>च बाधस्य शत्रून् <u>एकवृ</u>ष इन्द्रंसखा जि<u>गी</u>वां छत्रू<u>य</u>तामा खिदा भोजनानि

अ. 4.22.7

सोऽरज्यत ततो राजुन्योऽजायत स विशः सर्वन्धूनन्नार्धमुभ्युदंतिष्ठत अ. 15.8.1,2

Page 239 स विशोऽनु व्य∫चलत् अ. 15.9.1

तं सुभा <u>च</u> समितिश्<u>च</u> सेनां <u>च</u> सुरां चानुव्य चिलन् अ. 15.9.2

सुभाया<u>श्च</u> वे स समिते<u>श्च</u> सुरायाश्च प्रियं धामं भवति य एवं वेदं

अ. 15.9.3

504

न तमं<u>हो न दुंरि</u>तं कुतंश<u>्च</u>न नार<mark>ांतयस्तितिरुर्न द्वं<u>या</u>विनः विश्वा इदंस्माद् ध्वर<u>सो</u> वि बांध<u>से</u> यं सुंगोपा रक्षंसि ब्रह्मणस्पते ऋ. 2.23.5</mark>

न स जीयते मरु<u>तो</u> न हंन्य<u>ते</u> न स्रेंध<u>ति</u> न व्यंथ<u>ते</u> न रिंप्यति नास्य राय उपं दस्यन्ति नोतय ऋषिं <u>वा</u> यं राजानं <u>वा</u> सुपूंदथ ऋ. 5.54.7

शिवो भूत्वा मह्यम<u>ग्ने</u> अथो सीद शिवस्त्वम्

<u>शा</u>स <u>इ</u>त्था <u>म</u>हाँ अस्यिमत्र<u>खा</u>दो अद्भुतः न यस्यं <u>ह</u>न्य<u>ते</u> स<u>खा</u> न जीयं<u>ते</u> कदा <u>च</u>न ऋ. 10.152.1

Page 240

धारावरा मुरुतो धृष्ण्वोजसो मृगा न भीमास्तविषीभिरर्चिनः अग्नयो न शुंशुचाना ऋंजीषिणो भृमिं धर्मन्तो अप गा अवृण्वत ऋ. 2.34.1

धन्वं<u>ना</u> गा धन्वं<u>ना</u>जिं जेये<u>म</u> धन्वंना <u>ती</u>व्राः समदो जयेम धनुः शत्रोरप<u>का</u>मं कृंणो<u>ति</u> धन्वं<u>ना</u> सर्वाः प्रदिशो जयेम ऋ. 6.75.3

वृक्ष्यन्तीवेदा गंनीगन्ति कर्णं प्रियं सर्खायं परिषस्व<u>जा</u>ना योषेव शिक्के वित्तता<u>धि</u> धन्वअया <u>इ</u>यं समेने <u>पा</u>रयंन्ती ऋ. 6.75.3

ते <u>आ</u>चरंन्<u>ती</u> समने<u>व</u> योषां <u>मा</u>तेवं पुत्रं विंभृतामुपस्थें अप शत्रूंन् विध्यतां संविदाने आर्त्तीं <u>इ</u>मे विष्फुरन्तीं <u>अ</u>मित्रांन् ऋ. 6.75.4

 Page 241

 सुपुर्ण वंस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभिः संनद्धा पतित प्रसूता

 यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषंवः शर्म यंसन्

 3.6.75.11 

ऋजीते परिं वृिङ्घ नो ऽश्मां भवतु नस्तुन्ः सो<u>मो</u> अधिं व्रवीतु नो ऽदि<u>तिः</u> शर्मं यच्छतु ऋ. 6.75.12 या जेङ्गन्ति सान्वेषा जघनाँ उप जिय्नते अश्वांजि प्रचेत्सोऽश्वांन् त्समत्सुं चोदय 泵. 6.75.13

स्वायुधासं इष्मिणः सुनिष्का उत स्वयं तन्वर्ः शुम्भेमानाः

समानमञ्जयेषां वि भ्रांजन्ते रुक्मासो अधि बाहुषुं। दविद्युतत्यृष्टयः 来. 8.20.11

त उग्रासो वृषंण उग्रबाहवो निकंष्टनूष् येतिरे स्थिरा धन्वान्यायुंधा रथेषु वो ऽनीकेष्वधि श्रियंः

泵. 8.20.12

Page 242

ये गोमन्तुं वाजवन्तं सुवीरं रुविं धत्थ वसुमन्तं पुरुक्षुम् ते अंग्रेपा ऋभवो मन्दसाना अस्मे धंत ये चं रातिं गृणन्ति

उपं नो वाजा अध्वरमृंभुक्षा देवां यात पृथिभिर्देवयानैः यथां यज्ञं मनुषो विक्ष्याउंसु दंधिध्वे रंण्वाः सुदिनेष्वह्नांम्

त्र्युदायं देवहिंतुं यथां वः स्तोमो वाजा ऋभुक्षणो दुदे वंः जुह्वे मंनुष्वदुपंरासु विक्षु युष्मे सर्चा बृहिद्देवेषु सोमंम्

ऋभुमृभुंक्षणो र्यिं वाजे वाजिन्तंमं युजंम् ्इन्द्रंस्वन्तं हवामहे सदासातंममश्विनम

雨. 4.37.5

Page 243

आ व्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्च्सी जांयतामा राष्ट्रे रांजन्या÷ शूरं इपच्योऽतिच्याधो मंहार्थो जांयतां दोग्धीं धेनुर्वोढांन्ड्वानाशु : सप्ति : पुरंन्धियोंषां जिष्णू रथेष्ठा : सभेयो युवास्य यर्जमानस्य वीरो जांयता न्निकामे-निकामे न : पुर्जन्यों वर्षतु फलंवत्यो न ओषंधय : पच्यन्तां योगक्षेमो नंः कल्पताम

य. 22.22

Page 245

द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावंहस्तासो अध्वरे । युन्नेषु देवमीळते 液. 1.15.7

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu अर्थिमिद वा उं अर्थिन आ <u>जा</u>या युंवते पर्तिम् तुञाते वृष्ण्यं पर्यः परिदाय रसं दुहे वित्तं में अस्य रोदसी

तमित् पृंच्छन्ति न सिमो वि पृंच्छति स्वेनेव धीरो मनंसा यदग्रंभीत् न मृष्यते प्रथमं नापरं वचो ऽस्य क्रत्यां सचते अप्रदृपितः

泵. 1.145.2

म<u>धो</u>र्धा<u>रा</u>मनुं क्षर <u>ती</u>द्रः सधस्थमासंदः। चार्रुर्क्तायं पीतयं ग्र. 9.17.8

यत् ते दि<u>वं</u> यत् पृ<u>ंथि</u>वीं मनो जगामं दूर्कम् तत् त आ वर्तयामसीह क्षयांय जीवसे ऋ. 10.58.2

Page 246
यत् ते भूतं च भव्यं <u>च</u> मनो <u>जगामं दूर</u>कम्
तत् त आ वर्तयाम<u>सी</u>ह क्षयाय <u>जी</u>वसे 

ऋ. 10.58.12

चित्पतिर्मा पुनातुं य. 4.4

परीदं वासो अधिथाः स्वस्तयेऽभूर्गृ<u>ष्टी</u>नामंभिशस्तिपा उ शतं च जीवं शरदंः पुरूची रायश्च पोषंमुपसंव्ययस्य अ. 2.13.3

एह्यश्मां<u>नमा ति</u>ष्ठाश्मां भवतु ते <u>त</u>नूः कृण्वन्तु विश्वे' देवा आयुंष्टे शरदः शतम् अ. 2.13.4

मरींचीर्धूमान् प्र <u>विशानुं पाप्मत्रुदारान्</u> गं<u>च्छो</u>त वां नी<u>हारान्</u> नदी<u>नां</u> फे<u>नाँ</u> अनु तान् वि नंश्य भ्रूणिष्टन पूंषन् दु<u>रि</u>तानिं मृक्ष्य अ. 6.113.2

अनुणा अस्मित्रंनृणाः पर्रात्मिन् तृतीये <u>लो</u>के अनुणाः स्याम ये दे<u>व</u>यानाः पितृयाणांश्च <u>लो</u>काः सर्वान् प्थो अनुणा आ क्षियेम अ. 6.117.3

उद्यानं ते पुरु<mark>ष</mark> नाव्यानं <u>जी</u>वातुं ते दक्षतातिं कृणोमि अ. 8.10.6

Page 247 इदम्हमनृंतात्स्तत्यमुपैंमि नमों देवेभ्यं स्वधा पितृभ्यः सुयमं में भूयास्तम् य. 2.7

विश्वे देवासं इह मांदयन्तामोश्रम्प्रतिष्ठ य.२.१३

अनांधृष्टमस्यनाधृष्यं <u>देवाना</u>मोजो य. 5.5

उग्रं व<u>चो</u> अपावधीत्त्वेषं व<u>चो</u> अपावधीत्त्वाही य. 5.8

इन्द्रंस्यस्यूरसीन्द्रंस्यद्´ध्रुवोसि ऐन्द्रमंसिवैश्वदेवमंसि

देवस्त्वां सिवता मध्यांनक्तुं सुपिप्पलाभ्यस्त्वोषंधीभ्यं :

Page 248 मूर्धानंमस्य संसीव्यार्थर्वा हृदंयं च यत् मुस्तिष्कांदूर्ध्वः प्रैरंयुत् पर्वमानोऽधि शीर्ष्वतः अ. 10.2.26

Page 249

यो <u>जागार</u> तमृचंः कामयन्ते यो <u>जागार</u> तमु सामानि यन्ति यो <u>जागार</u> तम्यं सोमं आह त<u>वा</u>हमस्मि सुख्ये न्योकाः

束. 5.44.14

Page 250 उपं <u>ऋ</u>तस<u>्य</u> पथ्<u>या</u>ऽनुं य. 6.12

वसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हिवरि<u>सि</u> स्वाही य. 6.19

मनो<sup>'</sup> मे तर्पयत वाचं मे तर्पयत य. 6.31

स्वाङ्कृंतोऽसि विश्वेभय इन्द्रियेभ्यों य. ७३

व्यथ्ध <u>रा</u>ष्ट्रे जांगृयाम पुरोहि<u>ताः</u> स्वाहां य. 9.23 संथ्रशितं <u>में ब्रह्म</u> संथ्रशितं <u>वी</u>र्युं बर्लम् संथ्रशितं <u>क्षत्रं जि</u>ष्णु युस्<u>या</u>हमस्मि पुरोहित : य. 11.81

स्<u>व</u>यं वंजिंस्तुन्वं कल्पयस्व स्<u>व</u>यं यंजस्व स्<u>व</u>यं जुंषस्व य. 23.15

उत् त्वां मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्य राधो अद्रिवः अवं ब्रह्मद्विषो जहि

सा. 194

Page 251

उदु त्ये मधुंमत्त<u>मा</u> गिरः स्तोमांस ईरते स्रत्राजितो<sup>'</sup> धनुसा अक्षितोतयो वाज्यन्<u>तो</u> रथां इव सा. 251

त १२३१२३२३<mark>१२३१</mark> आ त्वा सोमस्य गल्दया सदा <mark>याचन्नहं</mark> ज्या १२३१ स ३१ स्टब्स् भूर्णि मृगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं याचिषत् सा. 207

द<u>धिक्राव्यों अकारिषं जि</u>ष्णोरश्वंस्य <u>व</u>ाजिनंः सुर्भि <u>नो</u> मुखां कर्त् प्र ण आयूंषि तारिषत् <sub>सा. 338</sub>

मा <u>नो</u> अरातिरीशत देवस्य मर्त्यस्य च प<u>र्षि</u> तस्यां <u>उ</u>त <u>द</u>्विषः ऋ. 2.7.2

सु<u>प्रा</u>च्यः प्राशुषा<u>ळेष वीरः सुष्येः प</u>क्तिं कृणुते केवलेन्द्रः नासुंष्ये<u>रा</u>पिर्न स<u>खा</u> न <u>जा</u>मिर्दु<u>ष्</u>र्याच्योऽवहन्तेदर्याचः

莱. 4.25.6

अं<u>होयुर्वस्त</u>न्चंस्तन्च<u>ते</u> वि <mark>वयो मृहद् दुष्टरं पूर्व्यायं स संवतो नवं</mark>जातस्तुतुर्यात् सिंहं न क्रुद्धम्भितः परि ष्टुः ऋ. 5.15.3

Page 252 या आ<u>पो</u> याश्चं देव<u>ता</u> या <u>विरा</u>ड् ब्रह्मणा सह शरीरं ब्रह्म प्राविंशुच्छ<u>री</u>रेऽधि प्रजापंतिः

अ. 11.8.30

सूर्यचक्षुर्वातः प्राणं पुरिविष्ट्यं कि भिज्ञी Collection Jammu अधास्येतरमात्मानं देवाः प्रायंच्छत्रग्नयं अ. 11.8.31

तस्माद् वै <u>विद्धान्</u> पुरुंप<u>ि</u>मदं ब्रह्मेतिं मन्यते सर्<u>व</u>ा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ <u>इ</u>वासंते अ. 11.8.32

Page 254 अश्मन्वती रीयते सं रंभध्यमुत्तिष्ठत प्रतंरता सखायः अत्रां जहाम ये अस्त्रशेवाः शिवान् वयमुत्तरेमाभि वार्जान् ऋ. 10.53.8

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुर्त<u>श्च</u>नोनः तमेव <u>वि</u>द्धान् न विभाय मृत्यो<u>रात्मानं</u> धीरंमुजरं युवानम् अ. 10.8.44

उत दे<u>वा</u> अवहितं दे<u>वा</u> उन्नयथा पुनेः उतार्गश्चक्रुषं दे<u>वा</u> देवां <u>जी</u>वयंथा पुनेः ऋ. 10.137.1

अयुं<u>तों</u>ऽहमयुंतो म <u>आ</u>त्मायुंतं मे चक्षुरयुंतं मे श्रोत्रमंयुतो मे <u>प्रा</u>णोऽयुंतो मेऽ<u>पा</u>नोऽयुंतो मे व्यानोऽयुंतोऽहं सर्वः

अ. 19.51.1

अनुमित्रं नो अध्रादंन<u>मि</u>त्रं नं उ<u>त्त</u>रात् इन्द्रान<u>मि</u>त्रं नंः पश्चादंन<u>मि</u>त्रं पुरस्कृधि अ. 6.40.3

Page 255 देवीरापो अग्रेगुवो अग्रेपुवोऽग्रं इममुद्य यज्ञं नंयताग्रें यज्ञपंतिथ्अ सुधातुं यज्ञपतिं देवयुवंम्<sup>3</sup>

इमां वार्चम्भि विश्वे गृणन्तं <u>आसद्या</u>स्मिन् <u>ब</u>र्हिषि ° मादयध्वथः स्वाहा वार्ट्

य. 2.18

इयं ते यिज्ञियां तन्रेपो मुञ्जामि न प्रजाम य. ४.13 लोकं पृण छिद्रं पृणाथों सीद ध्रुवा त्वम् इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पतिरस्मिन् योनांवसीषदन्

य. 12.54

अया वर्धकाराम्बर्गास्यक्तिकात्मस्याद्याद्याकात्म्यात्रातो पृण सा. 52

देवो वो द्रवि<u>णोदाः पूर्णां</u> विवष्ट्यासिचंम् उद् वां सिञ्चध्<u>य</u>मुपं वा पृणध्यमादिद् वो देव ओहते

सा. 55

देवा युज्ञं नंयन्तु नः

Page 256 वृ<u>णीध्वं</u> हे<u>व्यवाहेनम्</u> सा. 63

देवस्त्वां स<u>वि</u>ता मध्वांनक्तुं य. 6.2

प्रति चक्ष्य वि चक्ष्येन्द्रंश्य सोम जागृतम् रक्षोभयो वधमस्यतम्शनिं यातुमद्भ्यः

泵. 7.104.25

प्रे<u>ह</u>ाभीहि धृष्णुहि न ते व<u>ज</u>ो नि यंसते इन्द्रं नृम्णं हि त श<u>वो</u> हनों वृत्रं जयां अपो <u>ऽर्च</u>त्रनुं स्<u>वराज्यंम्</u> ऋ. 1.80.3

समानं <u>वत्सम</u>िभ संचरन्ती विष्वंग्धेनू वि चरतः सुमेके अनपवृज्याँ अर्ध्वनो मिमाने विश्वान् के<u>ताँ</u> अर्धि महो दर्धाने ऋ 1.146.3

सोमांसो न ये सुतास्तृप्तांशयो हृत्सु पीतासो दुवसो नासंते ऐपामंसेषु रम्भिणीय रारभे हस्तेषु खादिश्चं कृतिश्च सं दंधे ऋ. 1.168.3

Page 258

न रेवतां पुणिनां सुख्यमिन्द्रो ऽसुन्वता सुतपाः सं गृंणीते आस्य वेदेः खिद्ति हन्तिं नुग्नं वि सुष्वये पुक्तये केवेलो भूत ऋ. ४.25.7

इदाह्नंः <u>पीतिमृत वो</u> मदं धुर्न <u>ऋ</u>ते <u>श्रा</u>न्तस्य <u>स</u>ख्यायं देवाः ते नूनमस्मे ऋभ<u>वो</u> वसूनि तृतीये <u>अ</u>स्मिन् त्सर्वने दधात ऋ. 4.33.11

यादृगेव दर्दृशे तादृगुंच्यते सं <u>छाययां</u> दिधरे <u>सिध्रया</u>प्स्वा मुहीमुस्मभ्यंमुरुषामुरु ज्रयों बृहत् सुवीर्मनंपच्युतं सहंः

511

आ रोहतायुंर्जुक्कंबृधााना औरसमूर्वं ट्यांस्याता अति। एठ इह त्यष्टां सुजनिमा सजोषां दीर्घमायुंः कति जीवसें वः ऋ. 10.18.6

यस्यं ते विश्वा भुवनानि केतुना प्र चेरते नि चं विशन्ते अक्तुभिः अनागास्त्वेनं हरिकेश सूर्याऽह्नांह्नां नो वस्यंसावस्यसोदिहि ऋ. 10.37.9

प्रे<u>ता</u> जयंता नर इन्द्रों वः शर्म यच्छतु उग्रा वंः सन्तु <u>बा</u>हवों ऽनाधृष्या यथासंथ ऋ. 10.103.13

Page 259

देवस्यं त्वा सि<u>वतुः</u> प्रं<u>स</u>वेऽिश्वनो<u>र्बाहुभ्यां पूर्ष्णो हस्तां</u>भ्याम् आदंदेऽध्वरकृतं देवेभ्य इन्द्रंस्य <u>बाहुरंसि</u> दक्षिणः सहस्रंभृष्टिः ऋ. 10.113.16; अ. 19.51.2

शततेजा <u>वायुरंसि ति</u>ग्मतेजा द्विपतो वधः य. 1.24

अहेंळमान उरुशंस सरी भव वाजेंवा<u>जे</u> सरी भव ऋ. 1.138.3

सिंहप्रंती<u>को</u> विशो अ<u>द्धि</u> सर्वा व्याघ्रप्रं<u>ती</u>कोऽवं बाधस्य शत्रून् <u>एकवृष इन्द्रं</u>सखा जि<u>गी</u>वां छंत्रूयतामा खि<u>दा</u> भोजनानि अ. 4.22.7

<u>वा</u>क्पतिर्मा पुनातुं देवो मां स<u>वि</u>ता पुं<u>ना</u>त्विच्छंद्रेण प्वित्रेण यः ४.४

उदंक्रमीद् द्रवि<u>णो</u>दा <u>वाज्यर्वाकः सुलो</u>कछ सुर्कृतं पृ<u>थि</u>च्याम् ततः खनेम सुप्रतीकम्पिनछ स्वो रुह<u>ाणा</u> अ<u>धि</u> नाकंमुत्तमम् यः 11.22

Page 260

इदमुच्छ्रेयो<u>ऽवसान</u>मागां शिवे मे द्यावांपृथिवी अंभूताम् असपत्नाः प्रदिशों मे भवन्तु न वै त्वां द्विष्<u>मो</u> अभयं नो अस्तु अ. 19.14.1

Page 261

यस्तु सर्वाणि भूतान्<u>यात्मन्नेवानु</u> पश्यंति सर्वभूतेषुं <u>चात्मानन्ततो</u> न विचिकित्सति य. 40.6

(512)

Page 262 Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu

द्यां मा लेखीर्न्तरिंक्षं मा हिंध्असीः पृ<u>थि</u>च्या सम्भवं य. 5.43

आ रोहतायुर्जिरसं वृ<u>णा</u>ना अनुपूर्वं यतमाना यति स्थ तान् वस्त्वण्टां सुजर्निमा संजोषाः सर्वमायुर्नयतु जीवनाय अ. 12.2.24

अश्मेन्वती रीय<u>ते</u> सं रंभध्वं <u>वी</u>रयंध्वं प्र तंरता सखायः अत्रां जही<u>त</u> ये असंन् दुरेवां अन<u>मी</u>वानुत्तरे<u>मा</u>भि वाजांन् अ. 12.2.26

उत् तिं<mark>ष्ठता प्र तंरता सखा</mark>योऽश्मंन्वती नदी स्यंन्दत इयम् अत्रां जहीत ये असन्नत्रिंगवाः शिवान्त्स्योनानुत्तरेमाभि वार्जान् अ. 12.2.27

Page 263 आयुंपायुःकृतां जीवायुंप्मान् जीव मा मृंथाः प्राणेनांत्मुन्वतां जीव मा मृत्योरुदंगा वर्शम्

<u>गि</u>रा व<u>जो</u> न संभृं<u>तः</u> सर्व<u>लो</u> अनंपच्युतः <u>ववक्ष ऋ</u>ष्यो अस्तृंतः अ. 20.47.3

य <u>उ</u>ग्रः सन्नर्निष्ट्वत स्थिरो रणां<u>य</u> संस्कृतः यदि स्<u>तोतुर्म</u>घवां शृण<u>वद्धवं</u> नेन्द्रो यो<u>ष</u>त्या गंमत् अ. 20.53.3

परमेण धाम्ना दृथ्धाहंस्य मा हार्मा ते युज्ञपंतिर्ह्वार्षीत् य. 1.2

दैव्यां व कर्मणे शुन्धव्वं य. 1.13

अत्रं पितरो मादयध्वं य. 2.31

तेनं परो मूर्जवतोऽतीहि य. 3.61

श्येनोभूत्वापरापत्यजमानस्य गृहात् गंच्छतन्नौ सँस्कृतम् य. ४.३४

Page 265

युरुं नो लोकमनुं नेपि विद्धान्त्स्वं पूर्यज्ज्योतिरभयं स्वस्ति

युग्रा तं इन्द्र स्थविरस्य बाहू उपं क्षयेम शर्णा बृहन्तां

अ. 19.15.4

Page 266 Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu

समुद्रं गंच्छु स्वा<u>हो</u> ऽन्तरिक्षं गच्छु स्वाहां य. ६२१

मा भेमा सं विक<u>था</u> ऊर्ज धत्स्व धिषंणे य. 6.35

प्राग<u>पागुदंगध</u>राक<u>्स</u>र्वतंस्<u>त्वा</u> दि<u>श</u> आ धांवन्तु य. 6.36

प्रतूर्वत्रेह्य<u>वकाम</u>त्रशंस्ती यः ११.15

उ<mark>क्तां</mark>म म<u>हते</u> सौभंगा<u>या</u>स्मादास्थानांद् य. 11.21

स्थिरो भंव <u>वीड्वङ</u>्ग <u>आशु</u>र्भंव <u>वाज्य</u>र्वन् य. 11.44

मर्यि गृह्णाम्यग्रे अग्निध्<u>श्र रा</u>यस्पोषांय सुप्र<u>जा</u>स्त्वायं सुवीर्याय

प्र मृंणीहि शत्रून् य. 13.13

Page 267

सुपर्णोऽसि गुरुत्मांन् पृष्ठे पृंथिव्याः सीद

भासाऽन्तरिक्षमा पृं<u>ण</u> ज्योतिषा दि<u>व</u>मुत्तंभान तेजं<u>सा</u> दि<u>श</u> उद्दृंधहे य. 17.72

अदंर्शि गातुवित्तं<u>मो</u> यस्मिन् <u>व्र</u>तान्यांद्धुः । पुदीष्ट तृष्णंया <u>सह</u> सा. ४७

प्रे<u>ह</u>ाभीहि धृष्णुहि न ते व<u>जो</u> नि यंसते इन्द्रं नृम्णं हि ते शवो हनो वृत्रं जयां अपो ऽर्च्त्रनुं स्वराज्यम् सा. 413

मो षु <u>णः</u> परापरा निर्ऋतिर्दुर्हणां वधीत् ऋ 1.38.6

मा <u>वो</u> घ्नन्तुं मा शपंन्तुं प्रति वोचे देवयन्तम् सुम्नैरिद् व आ विवासे

₹. 1.41.8

Page 268

त्वं नो गोपाः पंथिकृद् विचक्षणस्तवं व्रतायं मृतिभिर्जरामहे बृहंस्पते यो नो अभि ह्वरो दुधे स्वा तं मर्मर्तु दुच्छुना हरस्वती उत वा यो भिष्<mark>षिधिदिनिष्सी ८० शितीं वा मिर्तिः सानुको वृक्तः</mark> बृहंस्पते अप तं वर्तया पथः सुगं नो अस्य देवतीं तये कृधि ऋ. 2.3.7

अवं क्षिप <u>दि</u>वो अश्मांनमुच्चा ये<u>न</u> शत्रुं मन्द<u>सा</u>नो <u>नि</u>जूर्वाः <u>तो</u>कस्यं <u>सातौ तनंयस्य</u> भूरेंरुस्माँ अर्धं कृंणुतादिन्द्र गोनांम् ऋ. 2.30.5

उद्यत् सहः सहंस आजंनिष्ट् देदिष्ट इन्द्रं इन्द्रियाणि विश्वां प्राचोदयत् सुदुधा वृद्रे अन्तर्वि ज्योतिषा संववृत्वत् तमोऽवः ऋ. 5.31.3

अपं ध<u>्यान्तमूर्णुहि पूर्धि चक्षुंर्मुमु</u>ग्ध्य<u>प</u>्रंस्मान् <u>नि</u>धयेव <u>ब</u>द्धान् सा. 319

रिशादंसः सत्पंतीँरदंब्धान् महो राज्ञः सुवसनस्यं दातॄन् यूनः सुक्षत्रान् क्षयंतो दिवो नृनांदित्यान् याम्यदितिं दु<u>वोयु</u> ३६. ६.51.4

न तद् दिवा न पृ<u>ंथि</u>व्यानुं मन्ये न यज्ञेन नोत शर्मीभि<u>रा</u>भिः उब्जन्तु तं सुभ्वर्ः पर्वता<u>सो</u> नि हीयतामति<u>या</u>जस्यं यष्टा ऋ. 6.52.1

मा प्र गांम प्रथो व्ययं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः। मान्तः स्थ<u>ुर्नो</u> अरातयः

Page 269

अध्वंर्यो <u>द्</u>राव<u>या</u> त्वं सो<u>म</u>मिन्द्रंः पिपासति सा. 308

अकुर्मा दस्युरिभ नो अमुन्तुरन्यव्रंतो अमानुषः त्यं तस्यांमित्रहुन् वर्धद्विसस्य दम्भय

莱. 10.22.8

यो <u>नो</u> दिप्<u>स</u>दर्दिप्स<u>तो</u> दिप्संतो य<u>श्च</u> दिप्संति <u>वैश्वानरस्य</u> दंष्ट्रयो<u>र</u>ग्नेरपि दधा<u>मि</u> तम्

अव ज्यामि<mark>व</mark> धन्वनो मन्युं तंनोमि ते हृदः य<u>था</u> संमनसौ भूत्वा सर्खायाविव सर्चावहै अ. 6.42.1

उद्यन्त्सूर्यं इव सुप्तानां द्विष्तां वर्च आ देदे अ. 7.13.2 मा <u>गतानामा दीधिश्काप्रख्यां नर्ह्यस्ति व्याद्धार्मिन्</u>ष्णा Jammu आ रोह्रं तमं<u>सो ज्योति</u>रेह्या ते हस्तौ रभामहे अ. ८.१.८

Page 271

प्रीत्यं भूतानि प्रीत्यं <u>लो</u>कान् प्ररीत्य सर्वाः प्रदि<u>शो</u> दिशंश्च उपस्थायं प्रथम्जामृतस्यात्मनाऽऽत्मानंमिभ सं विवेशं य. 32.11

Page 272

येऽश्<u>रद्धा</u> धंन<u>का</u>म्या क्रव्यादां समासंते ते वा <u>अ</u>न्येषां कुम्भीं पुर्यादंधति सर्वदा अ. 12.2.51

श<u>र्मास्यवंधृत</u>ध्य रक्षोऽवंधृ<u>ता</u> अरां<u>त</u>यो य. 1.19

परिं मा<u>ठग्ने</u> दुर्श्वरिताद्<u>बाध</u>स्वा <u>मा</u> सुचंरिते भंज य. 4.28

रक्षंसां भागोऽसिं निरंस्त ँ रक्षं य. 6.16

स्त्रस्य ऋद्धिरस्यगंन्म ज्योतिरमृतां अभूम दिवं पृ<u>थि</u>व्या अध्याऽरुंहामाविदाम देवान्त्स्वज्योतिः' य. 8.52

अ<u>ग्ने</u> रक्षां <u>णो</u> अंहं<u>सः प्रतिं</u> ष्म देव रीषंतः। तपिष्ठैरुजरो दह

बोधिन्मंना इदंस्तु नो वृत्रहा भूर्यांसुतिः। शृणोतुं शक्र आशिषंम् सा. 140

विं द्विपा वि मृधों जिह

Page 273

सा नो भूमे प्र रोचय हिरंण्यस्येव संदृशि मा नो द्विक<u>्षत</u> क<u>श्च</u>न अ. 12.1.18

Page 275 तच्चक्षुंर्देवहिंतं शुक्रमुच्चरंत पश्येम शरदंः शतं जीवेम शरदंः शतम् ऋ. 7.66.16

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu Page 276 सनेंमि चक्रमुजर वि यांवृत उत्तानायां दशं युक्ता वंहन्ति सूर्यस्य चक्षू रजंसैत्यावृतं यस्मित्रातस्थुर्भ्वनानि विश्वां

काले मनंः काले भूतानि प्राणः काले नामं समाहितम् कालेन सर्वा नन्दन्त्यागंतेन प्रजा इमाः

अ. 19.53.7

काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितम् कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत प्रजापंतेः अ. 19.53.8

Page 277

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चांधितिष्ठंति स्वं १ यस्यं च केवलं तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नर्मः अ. 10.8.1

Page 278

यो विश्वचंर्षणिरुत विश्वतोमुखो यो विश्वतंस्पाणिरुत विश्वतंस्पृथः सं बाहुभ्यां भरंति सं पतंत्रैर्द्यावापृथिवी जनयेन देव एकंः

अ. 13.2.26

ऋतं चं सत्यं चाभीद्धात् तपसोऽध्यंजायत ततो रात्र्यंजायत ततः समुद्रो अर्णवः 泵. 10.190.1

Page 279

समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वंस्य मिषतो वशी 泵. 10.190.2

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमंकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चाऽन्तरिक्षमथो स्वंः

泵. 10.190.3

Page 281

पूर्णः कुम्भोऽधि काल आहित्तस्तं वै पश्यामो बहुधा नु सुन्तः स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यङ्कालं तमांहः पर्मे व्यो।मन् अ. 19.53.3

Page 283 Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu द्यौरांसीत्पूर्विचंत्तरश्वं आसीद् बृहद्वयंः अविंरासीत्पिलिप्प्ला रात्रिंरासीत्पिशङ्गिलां य. 23.12

Page 284

मिमांतु द्यौरदिंतिर्<u>व</u>ीतये नः सं दानुंचित्रा उषसो यतन्ताम्
आचुंच्यवुर्दिव्य कोशंमेत ऋषे <u>रुद्रस्यं म</u>रुतो गृणानाः

ऋ. 5.59.8

द्युतद्यांमानं बृह्तीमृतेनं <u>ऋ</u>तावंरीमरूणप्सुं विभातीम् देवीमुषसं स्वंरावहन्तीं प्रति विप्रांसो मृतिभिर्जरन्ते ऋ. 5.80.1

पुषा जनं दर्शता <u>बोधयंन्ती सुगान् पृथः कृंण्वती या</u>त्यग्ने बृहद्रथा बृहती विश्व<u>मि</u>न्वोषा ज्योतिर्यच्छत्यग्ने अह्नांम् ऋ. 5.80.2

पुषा गोभिर<u>रु</u>णेभिर्यु<u>जा</u>ना ऽस्नेंधन्ती रियमप्रांयु चक्रे पथो रदन्ती सु<u>वि</u>तायं देवी पुंरुष्टुता <u>वि</u>श्ववा<u>रा</u> वि भांति ऋ. 5.80.3

Page 285

प्रत्यु अदर्श्या<u>यत्यु पे</u>च्छन्ती' दु<u>हि</u>ता दिवः अ<u>पो</u> मिंह व्यय<u>ति</u> चक<u>्षंसे</u> त<u>मो</u> ज्योतिष्कृणोति सूनरी' सा. 303

Page 286

पुषा व्यैनी भवति <u>द</u>िबर्हा आर्विष्कृण<u>्वा</u>ना तुन्वं पुरस्तात् ऋतस्य पन्<u>था</u>मन्वेति <u>साधु</u> प्रंजानतीव न दिशो मिनाति ऋ. 5.80.4

पुषा शुभ्रा न तुन्वो विदानोर्ध्वेवं स्नाती दृशये नो अस्थात् अप दे<u>षो बार्धमाना</u> तमांस्युषा दिवो दुंहिता ज्योतिषागांत् ऋ. 5.80.5

पुषा प्रं<u>ती</u>ची दुंहिता दिवो नृन् योषंव भद्रा नि रिणीते अप्सः व्यूर्ण्वती दाशुषे वार्याण पुनर्ज्योतिर्युवतिः पूर्वथांकः

₹. 5.80.6

क्वर् त्या वल्गू पुंरुहूताय दूतो न स्तोमोऽविद्वन्नमंस्वान् आ यो <u>अ</u>र्वाङ्नासंत्या <u>वर्व</u>त प्रेष्ठा ह्यसंथो अस्य मन्मन्

उत् ते वयंशिद्ध भवां सिरिपित निर्मा निर्मा वित्या वित्या विद्या वित्या विद्या अमा सुते वहिस भूरि वाममुषो देवि दाशुषे मर्त्याय 泵. 6.64.6

Page 287

पुषा स्या नो दुहिता दिवोजाः क्षितीरुच्छन्ती मानुषीरजीगः या भान्ना रुशंता राम्यास्वज्ञांयि तिरस्तमंसश्चिद्वक्तून्

समंध्वरायोषसो नमन्त दधिकावेंव शूचंये पदायं <u>अर्वाची</u>नं वंसुविदं भगं नो रथं<u>मिवाश्वा वाजिन आ</u> वंहन्तु

अश्वांवतीर्गोमंतीर्न उषासो <u>वी</u>रवंतीः सदंमुच्छन्तु <u>भ</u>द्राः घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 泵. 7.41.7

प्र मे पन्थां देवयानां अदृश्चत्रमर्धन्तो वस्भिरिष्क्रंतासः अभूद <u>केतुरुषसंः पुरस्तांत् प्रती</u>च्या<u>गा</u>दधि हर्म्यभ्यः

泵. 7.76.2

Page 288

मधु नक्तंमुतोप<u>सो</u> मधुमत् पार्थि<u>वं</u> रजंः। मधु द्यौरंस्तु नः <u>पि</u>ता 泵. 1.90.7

Page 289

ग्रावाणेव तदिदर्थं जरेथे गृध्रेव वृक्षं निधिमन्तमच्छे ब्रह्माणेव विदर्थ उक्थशासां दूतेव हव्या जन्यां पुरुत्रा 末. 2.39.1

प्रातर्यावांणा रथ्येव वीरा ऽजेव यमा वरमा संचेथे मेने इव तन्वाउँ शुम्भमाने दंपतीव क्रत्विदा जनेषु 泵. 2.39.2

शुङ्गेव नः प्रथमा गन्तम्बाक् छुफाविव जभुराणा तरोभिः चक्रवाकेव प्रति वस्तोरहमा ऽर्वाञ्चां यातं रथ्येव शक्रा 泵. 2.39.3

वातेवाजुर्या नद्येव रीतिरक्षी इंव चक्षुषा यातम्वांक् हस्तांविव तुन्वेर् शंभविष्ठा पार्वेव नो नयतुं वस्यो अच्छ 泵. 2.39.5

 Page 290
 Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu

 ओप्ठांविव मध्वास्ने वर्दन्ता स्तनांविव पिप्यतं जीवसे नः

 नासेंव नस्तन्वो रक्षितारा कर्णांविव सुश्रुतां भूतम्स्मे

 ऋ. 2.39.6

हस्तेंव शक्तिम्भि संदेदी नः क्षामेंव नः समंजतं रजांसि इमा गिरो अश्विना युष्मयन्तीः क्ष्णोत्रेणेव स्वधितिं सं शिशीतम्

पुतार्नि वामश्वि<u>ना</u> वर्धना<u>नि</u> ब्रह्म स्तोमं गृत्सम्दासो अक्रन् तार्नि नरा जुजु<u>षा</u>णोपं यातं बृहद् वंदेम <u>वि</u>दथे सुवीराः ऋ. 2.39.8

नावेवं नः पारयतं युगेव नभ्येवं न उपधीवं प्रधीवं श्र्यानेवं नो अरिषण्या तनूनां खृगंलेव विस्नसः पातमस्मान् कः 2.39.4

Page 292

अपो देवीरुपं ह्रये यत्र गावः पिबंन्ति नः। सिन्धुंभ्यः कर्त्वं ह्रविः ऋ. 1.23.18

प्रान्यच्चक्रमं<u>वृहः</u> सूर्यस्य कुत्सां<u>या</u>न्यद् वरि<u>वो</u> यातंवेऽकः अना<u>सो</u> दस्यूँरमृणो वधेन नि दुं<u>य</u>ोण आंवृणङ् मृध्रवांचः ऋ. 5.29.10

आ सूर्यों अरुहच्छुक्रमणों ऽयुं<u>क्त</u> यद्धरितों <u>वी</u>तपृष्ठाः उद्धा न नावंमनयन्त धीरां आशृण्वतीरापों <u>अ</u>र्वागंतिष्ठन्

承. 5.45.10

泵 6.71.5

Page 293

अयं रोचयद्रुक्चों रुचानो3ं ऽयं वांसय् व्यृष्तेनं पूर्वीः अयमीयत ऋत्युग्भिरश्वैः स्वर्विदा नाभिना चर्षणिप्राः ऋ. 6.39.4 वेद यस्त्रीणि विदर्थान्येषां देवानां जन्मं सनुतरा च विप्रः ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यंत्रिभ चेष्टे सूरों अर्य एवान् ऋ. 6.51.2 इन्द्रो नेदिष्ठुमवसार्गिमष्टः सरंस्वती सिन्धुंभिः पिन्वंमाना पर्जन्यों न ओषंधीभिर्मयोभुरिग्नः सुशंसः सुहवंः पितेवं ऋ 6.52.6 उदं अयाँ उपवक्तेवं बाह् हिंरुण्ययां सिवता सुप्रतींका दिवो रोहांस्यरुहरुगृथिव्या अरीरभत्यत्यत्किच्चिद्भ्वंम् उदु प्य प्रेक्ष्ण्यं <u>षिति (पिषी मिलिए प्यर्थी मामित</u>ं यामिशिश्रेत नूनं भ<u>गो</u> ह<u>व्यो</u> मानुंषे <u>भि</u>विं यो रत्नां पुरुवसुर्दधांति

泵. 7.38.1

Page 294 आ देवो यांतु स<u>वि</u>ता सुरलो ऽन्तरिक्षप्रा वहंमा<u>नो</u> अश्वैः हस्ते दर्धा<u>नो</u> नर्या पुरूणि निवेशयंश्च प्रसुवञ्च भूमं

莱. 7.45.1

उदंस्य <u>बाहू शिथि</u>रा बृहन्तां हिरण्ययां दिवो अन्ताँ अनष्टाम् नूनं सो अस्य महिमा पंनिष्ट सूरंश्चिदस्मा अनुं दादपुस्याम्

束. 7.45.2

स यां नो देवः सं<u>विता स</u>हावा ऽऽ सांविष्यद् वसुंप<u>ति</u>र्वसूंनि विश्वयंमाणो अमतिंमुरूचीं मेर्तुभोजेनुमधं रासते नः

泵. 7.45.3

बह<u>्यः</u> सूरंचक्षसो <u>ऽग्निजि</u>ह्य ऋ<u>ंता</u>वृधः त्री<u>णि</u> ये <u>येमुर्विदर्थानि धीतिभि</u>र्विश्यां<u>नि</u> परिभूतिभिः

泵. 7.66.10

Page 295

उदु ज्योतिरमृतं <u>वि</u>श्वजंन्यं <u>वि</u>श्वानंरः स<u>वि</u>ता देवो अंश्रेत क्रत्यां देवानांमजनिष्ट् चक्षुंराविरंकर्भवंनं विश्वंमुषाः

泵. 7.76.1

तवेदिन<u>द्वाहमाशसा</u> हस्ते दात्रं <u>च</u>ना देदे दिनस्य वा मघवन् त्संभृतस्य वा पूर्धि यवस्य <u>का</u>शिनां

乘. 8.78.10

रोहिं<u>तो</u> दि<u>व</u>मार्<u>ठंह</u>त् तपंसा तपस्वी स यो<u>नि</u>मै<u>ति</u> स उं जायते पुनः स देवाना</u>मधिपतिर्वभूव

अ. 13.2.25

अग्निमां गोप्ता परि पातु विश्वतं उद्यन्त्सूर्यो नुदतां मृत्युपाशान् व्युच्छन्ती<u>र</u>ुष<u>सः</u> पर्वता ध्रुवाः सहस्रं प्राणा मय्या यंतन्ताम्

अ. 17.1.30

अपामी<u>र्यामप</u> सिध्मपं सेधत दु<u>र्म</u>तिम् आर्दित्यासो युयोर्तना <u>नो</u> अंहंसः

सा. 397

Page 297

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu
वयंश्चित् ते पतित्रणो द्विपच्चतुष्पदर्जुनि

उपः प्रारंन्नृतूँरनुं दिवो अन्तेभ्यस्परिं

泵. 1.49.3

Page 298

मा त्वां रुद्र चुक्रुधा<u>मा</u> नमों<u>भि</u>र्मा दुष्टुंती वृष<u>भ</u> मा सहूंती उन्नों <u>वी</u>राँ अपीय भेपुजेभिं <u>भि</u>षक्तमं त्वा <u>भिषंजां</u> शृणोमि

泵. 2.33.4

हवीम<u>भि</u>र्हवं<u>ते</u> यो ह्विर्भिरव स्तोमेभी <u>रुद्रं दिंषीय</u> <u>ऋदूदरं सुहवो</u> मा नों अस्यै बुभुः सुशिप्रों रीरधन्मुनायै

雨, 2.33.5

रा<u>त्री</u> व्यंख्यदायती पुं<u>र</u>ुत्रा देव्यर्9क्षिभिः। वि<u>श्वा</u> अ<u>धि</u> श्रियोऽधित ऋ. 10.127.1

Page 300

तं <u>घेमित्था नंमस्विन</u> उपं स्वराजमासते होत्रांभिर्गिनं मनुं<u>षः</u> समिन्धते ति<u>ति</u>र्वां<u>सो</u> अ<u>ति</u> स्निर्धः

束. 1.36.7

मधु वातां ऋतायते मधुं क्षरन्ति सिन्धंवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषंधीः

₹. 1.90.6

मधु नक्तंमुतोष<u>सो</u> मधुं<u>मत्</u> पार्थिवं रजः। मधु द्यौरंस्तु नः <u>पि</u>ता

मधुंमान्नो वनस्पितिर्मधुंमाँ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः

泵. 1.90.8

यथां <u>चिन्मन्यंसे हृदा तन्दिमें जग्मुराश</u>संः ये ते नेदिंष<u>्ठं</u> हर्वनान्<u>या</u>गम्नन् तान् वंर्ध <u>भी</u>मसंदृशः

₹. 5.56.2

पुतं में स्तोमंमूर्म्ये दाभ्याय परां वह। गिरों देवि रुधीरिव

泵. 5.61.17

आ यः पुप्रौ <u>भानुना</u> रोदंसी उभे धूमेनं धावते <u>दि</u>वि <u>ति</u>रस्तमो दृश ऊर्म्यास्वा श्यांनास्वरूपो वृषा श्यावा अंरुषो वृषां

末. 6.48.6

522

Page 30 Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu
पर्जन्यवाता यृषभा पृ<u>शि</u>च्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यांनि
सत्येश्रुतः कव<u>यो</u> यस्यं गोभिर्जगंतः स्थातुर्जग्दा कृंणुध्वम्
ऋ. 6.49.6

आ नो रुद्रस्य सूनवो नमन्तामद्या हुतासो वसवोऽधृष्टाः यदीमर्भे महति वां हितासो <u>बाधे मुरुतो</u> अह्नाम देवान्

泵. 6.50.4

अनेनो वो महतो यामो अस्त्वनश्विश्चद यमज्त्यरंथीः अन्वसो अन्भीशू रंजस्तूर्वि रोदंसी पथ्यां याति सार्धन्

Page 302

उत त्ये नो गुरुतो मन्द<u>सा</u>ना धियं <u>तोकं चं वा</u>जिनोऽवन्तु मा नः परि ख्यदर्भरा चरुन्त्यवीवृधन् युज्यं ते रुयिं नः

**港. 7.36.7** 

अंसेष्या मंरुतः खादयो वो वक्षःसु रुक्मा उपशिश्रियाणाः वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना अनु स्वधामायुंधैर्यच्छंमानाः

泵. 7.56.13

डुमे तुरं मुरुतो रामयन्तीमे सहः सहंस आ नेमन्ति डुमे शंसं वनुष्यतो नि पान्ति गुरु द्वे<u>षो</u> अरंरुषे दधन्ति ऋ. ७.५६.१९

Page 303

यो गर्भमोषंधी<u>नां</u> गवां कृणोत्यर्वताम् । पुर्जन्यः पुरुषीणाम्

<u>वृषणश्</u>वेनं मरु<u>तो</u> वृषंप्सु<u>ना</u> रथेन वृषंनाभिना आ श<u>्येनासो न पक्षिणो</u> वृथा नरो ह्व्या नो <u>वी</u>तये गत

Page 304 हुवे वातंस्वनं कृषिं पूर्जन्यंक्रन्<mark>द्</mark>यं सहंः अग्निं संमुद्रवाससम्

泵. 8.102.5

Page 305

विष्रांसो न मन्मंभिः स्<u>व</u>ाध्यो दे<u>वाव्यो</u>ई न <u>य</u>ज्ञैः स्वप्नंसः राजां<u>नो</u> न <u>चित्राः सुंसं</u>टृशः क<u>्षिती</u>नां न मर्या अरेपसंः

泵. 10.78.1

अग्निर्न ये भ्राजंसा अञ्चलकंशास्त्र (त्याकां स्क्रेशानकः स्वर्धकारा प्रज्ञातारो न ज्येष्टाः सुनीतयः सुशर्माणो न सोमां ऋतं यते क. 10.78.2

वातां<u>सो</u> न ये धुनंयो जि<u>ग</u>त्नवो ऽ<u>ग्नी</u>नां न <u>जिह्ना विरो</u>किणः वर्मण्वन्<u>तो</u> न <u>यो</u>धाः शिमीवन्तः पितृणां न शंसाः सुरातयः

莱. 10.78.3

रथां<u>नां</u> न ये<u>प</u>र्राः सनांभयो जि<u>गीवांसो</u> न शूरां <u>अ</u>भिद्यंवः <u>वरेयवो</u> न मर्यां घृ<u>तप्रु</u>पों ऽभिस्<u>व</u>र्तारो<mark>ं अर्कं न सु</mark>ष्टुभंः

束. 10.78.4

अश्वां<u>सो</u> न ये ज्येष्ठांस <u>आ</u>शवो दि<u>धिषवो</u> न रथ्यः सुदानंवः आ<u>पो</u> न <u>निम्नैह</u>दभिर्जिगुत्नवो <u>विश्वरूपा</u> अङ्गिर<u>सो</u> न सामंभिः

泵. 10.78.5

ग्रावां<u>णो</u> न सूर<u>यः सिन्धं</u>मातर आदर्<u>दिरासो</u> अद्रं<u>यो</u> न <u>वि</u>श्वहां शिशूला न <u>क</u>्रीळयंः सुमातरों महाग्रामो न यामंत्रुत त्विपा

Page 306

उपसां न केतवोऽध्वरिश्रयः शुभ्यवो नाञ्जिभिर्व्यश्वितन् सिन्ध<u>वो</u> न य्वि<u>यो</u> भ्राजदृष्टयः प<u>रावतो</u> न योजनानि मिमरे

सु<u>भा</u>गात्रो देवाः कृणुता सुरत्नां<u>न</u>स्मान् त्<u>रतोतृन्</u> मरुतो वा<u>वृधानाः</u> अधि स्तोत्रस्यं सुख्यस्यं गात सुनाद्धि वो रत्नधेयां<u>नि</u> सन्ति

泵. 10.78.8

यद्दो वांत ते गृहेर्डे ऽमृतंस्य निधिर्हितः। ततो नो देहि जीवसे क. 10.186.3

Page 307

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा त<u>पो</u> ब्रह्मं युज्ञः पृ<u>ंथि</u>वीं धारयन्ति सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्युक्तं <u>लो</u>कं पृ<u>ंथि</u>वी नेः कृणोतु

अ. 12.1.1

असंबाधं बंध्यतो मानुवानां यस्यां उद्वतः प्रवतः समं बहु नानांवीर्या ओषंधीर्या बिभितिं पृ<u>थि</u>वी नः प्रथ<u>तां</u> राध्येतां नः

अ. 12.1.2

यस्यां समुद्र उत सिन्धुरा<u>पो</u> यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवः यस्यां<u>मि</u>दं जिन्वंति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु

यस्याश्चितिक्षः प्रापितिक्षः पिष्टि द्योष्यि प्रिम्माण्युः संवभूवः या विभित्तिं बहुधा प्राणदेजुद् सा नो भूमिर्गोष्यप्यत्रे दधातु अ. 12.1.4

Page 308

यस्<u>यां</u> पूर्वे पूर्व<u>ज</u>ना विच<u>क्रि</u>रे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्

ग<u>वा</u>मश्वां<u>नां</u> वर्यसश्च <u>विष्ठा</u> भगुं वर्चः पृ<u>थि</u>वी नो दधातु

अ. 12.1.5

विश्वंभरा वंसुधानी प्रतिष्ठा हिरंण्यवक्षा जगंतो निवेशनी वैश्वानरं बिभ्रंती भूमिर्ग्निमिन्द्रंऋषभा द्रविंणे नो दधातु अ. 12.1.6

यां रक्षेन्त्यस्<u>व</u>प्ना वि<u>श्व</u>दानीं देवा भूमिं पृ<u>थि</u>वीमप्रंमादम् सा <u>नो</u> मधुं <u>प्रि</u>यं दुंहामथों उक्षतु वर्चसा

अ. 12.1.7

यार्णवेऽधि स<u>लि</u>लमग्र आ<u>सी</u>द् यां <u>मा</u>याभि<u>र</u>न्वचंरन् म<u>नीिषणः</u> यस्<u>या</u> हृदंयं पर्मे व्योर्गनन्सत्येनावृतम्मृतं पृ<u>थि</u>व्याः सा नो भूमिस्विषं बलं राष्ट्रे दंधातूत्तमे

यस्यामार्पः परिचराः संमानीरंहोरात्रे अप्रमादं क्षरंन्ति सा नो भूमिर्भूरिंधारा पयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा अ. 12.1.9

Page 310

<u>गिरयंस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरंण्यं ते पृथिवि स्यो</u>नमंस्तु

<u>बभ</u>्रं कृष्णां रोहिंणीं <u>विश्वरूपं ध्रुवां भूमिं पृथि</u>वीमिन्द्रंगुप्ताम्

अ<u>जीतोऽहंतो</u> अ<u>क</u>्षतोऽध्यंष्ठां पृ<u>थि</u>वीमहम्

यत् ते मध्यंयं पृथि<u>वि</u> यच्य नभ्यं यास्त ऊर्जस्तुन्विः संबभूवुः तासुं नो धेह्<u>य</u>भि नः पबस्व <u>माता भूमिः पुत्रो अहं पृथि</u>व्याः पर्जन्यः <u>पिता</u> स उं नः पिपर्तु

यस्यां वेदिं पिशृष्ट्शिष्ति भूष्ति पिश्वा पिश्वा सम्पति विश्वकंमाणः यस्यां <u>मीयन्ते</u> स्वरंवः पृ<u>धि</u>व्यामूर्ध्वाः शुक्रा आहुंत्याः पुरस्तात् सा <u>नो</u> भूमिवर्धयुद् वर्धमाना

अ. 12.1.13

यो नो द्वेषंत् पृथि<u>वि</u> यः पृंतन्याद् यो<u>ऽभिदासान्मनंसा</u> यो <u>व</u>धेनं तं नों भूमे रन्धय पूर्वकृत्वरि

अ. 12.1.14

त्वज्जातास्त्वियं चरन्ति मर्त्यास्त्वं विभिष् द्विपद्स्त्वं चतुंष्पदः तवेमे पृथिवि पञ्चं मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य उद्यन्त्सूर्यो रश्मिभिरातनोति

अ. 12.1.15

Page 311

ता नेः प्रजाः सं दुंहतां सम्ग्रा वाचो मधुं पृथिवि धेहि मह्यंम् अ. 12.1.16 विश्वस्वं मातर्मोषंधीनां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणा धृताम् शिवां स्योनामनुं चरेम विश्वहां

अ. 12.1.17

महत् स्धस्थं महती बभूविथ महान् वेगं एजर्थुर्वेपथुंष्टे महांस्त्वेन्द्रों रक्षत्यप्रमादम् सा नों भूमे प्र रोंचय हिरंण्यस्येव संदृशि मा नों द्विक्षत कश्चन

अग्निर्भूम्यामोषंधीष्वग्निमापो बिभ्रत्यग्निरश्मंसु अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्येष्वग्नयः

अ. 12.1.19

अग्निर्दिव आ तंपत्यग्नेर्देवस्योर्वं पन्तरिक्षम् अग्नि मर्तांस इन्धते हव्यवाहं घृतप्रियंम्

अ. 12.1.20

अग्निवांसाः पृ<u>ष</u>िव्य∫सित्तजूस्त्विषीमन्तं संशितं मा कृणोतु अ. 12.1.21

Page 313 यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठंन्ति <u>वि</u>श्वहां पृ<u>थि</u>वीं <u>वि</u>श्वधांयसं धृता<u>म</u>च्छावंदामसि

अ. 12.1.27

526

Page 314 Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu सा नो भूमिः प्राणमायुर्दधातु ज्ररदेष्टिं मा पृथिवी कृणोतु

अ. 12.1.22

यस्ते गुन्धः पृंथिवि संबुभूव यं बिभ्रत्योषंधयो यमापः यं गेन्धवा अप्सरसंश्च भेजिरे तेनं मा सुर्भि कृणु मा नो द्विक<u>्षत</u> कश्चन

अ. 12.1.23

यस्ते गुन्धः पुष्करमा<u>विवेश यं संज</u>ुभः सूर्यायां वि<u>वाहे</u> अमत्याः पृथिवि गुन्धम<u>ग्रे</u> तेनं मा सुरुभिं कृणु मा नो द्विक<u>्षत</u> कश्चन

अ. 12.1.24

यस्ते गुन्धः पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु भगो रुचिः। यो अश्वेषु वीरेषु यो मृगेषूत हस्तिषु कन्या या वर्चो यद् भूमे तेनास्मा अपि सं सृज मा नो दिक्षत कश्चन अ. 12.1.25

शिला भूमिरश्मां <u>पांसुः सा भूमिः</u> संधृता धृता तस्यै हिरंण्यवक्षसे पृ<u>थि</u>व्या अंकर् नमः

अ. 12.1.26

Page 315

उदीरांणा उतासी<u>ना</u>स्तिष्ठंन्तः प्रकामन्तः पद्भ्यां देक्षिणस्व्याभ्यां मा व्यंथिष्महि भूम्यांम्

अ. 12.1.28

विमृग्वंरीं पृथिवीमा वंदामि क्षमां भूमिं ब्रह्मणा वावृधानाम् ऊर्जं पुष्टं विभ्रंतीमत्रभागं घृतं त्वामि नि षींदेम भूमे

अ. 12.1.29

शुद्धा न आपंस्तुन्वेऽक्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये तं नि दंध्मः पवित्रेण पृथि<u>वि</u> मोत् पुनामि

अ. 12.1.30

यास्ते प्राचीः प्रदिशो या उदींचीर्यास्ते भूमे अधुराद् याश्चं पश्चात् स्योनास्ता मह्यं चरते भवन्तु मा नि पंप्तं भुवंने शिश्रियाणः

अ. 12.1.31

यार्वत् <u>ते</u>ऽभि <u>वि</u>पश्या<u>ंमि</u> भूमे सूर्येण <u>मे</u>दिनां ्तार्वन्मे चक्षुर्मा <u>मे</u>ष्टोत्तरामुत्त<u>रां</u> समाम्

527

यत् ते भूमे <u>विश्क्रकां भि श्विप्रांत्र सद्यापि श्रिस्त</u> Jammu मा ते मर्म विमृग्व<u>रि</u> मा ते हृदयमर्पिषम्

अ. 12.1.35

Page 316

ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः ऋतवंस्ते विहिता हायुनीरंहोरात्रे पृथिवि नो दुह्यताम्

अ. 12.1.36

यस्यां सदोहविधानि यूपो यस्यां निमीयतें ब्रह्माणो यस्यामर्चन्त्युग्भिः साम्नां यजुर्विदंः युज्यन्ते यस्यामृत्विजः सोमुमिन्द्रीय पात्वे

अ. 12.1.38

यस्यां पूर्वें भूतकृत् ऋषेयो गा उंदानृचुः सप्त सुत्रेणं वेधसो यज्ञेन तपंसा सह

अ. 12.1.39

सा <u>नो</u> भूभिरा दिशतु यद्धनं <u>का</u>मयांमहे भगो अनुप्रयुंङ्<u>का</u>मिन्द्रं एतु पुरोग्वः

अ. 12.1.40

यस्<u>यां</u> गार्यन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्येजितवाः युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदित दुन्दुभिः सा नो भूमिः प्र णुदतां सपत्नांनसपत्नं मां पृ<u>थि</u>वी कृंणोतु

अ. 12.1.41

Page 317 भूमें मातिर्नि धेहि मा <u>भद्रया</u> सुप्रतिष्ठितम् संविदाना दिवा कंवे <u>श्रि</u>यां मां धेहि भूत्यांम् अ. 12.1.63

Page 318 यस्यामन्नं ब्रीहियवौ यस्यां इमाः पञ्च कृष्टयः भूम्ये पूर्जन्यपत्न्ये नमोऽस्तु वर्षमेदसे

ज. 12.1.42 निधिं बिभ्रंती बहुधा गुहा वसुं मणिं हिरंण्यं पृ<u>थि</u>वी दंदातु मे वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दंधातु सुमन्स्यमाना

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu

ये त आर्ण्याः पुश्रवो मृगा वने हिताः सिंहा व्याघाः पुंरुषादृश्चरन्ति उलं वृकं पृथिवि दुच्छुनामित ऋक्षीकां रक्षो अपं बाधयारमत्

अ. 12.1.49

यां द्विपादंः पक्षिणंः संपतंन्ति हंसाः सुपूर्णा शंकुना वयांसि यस्यां वातो मात्तिरश्वेयंते रजांसि कृण्वंश्च्यावयंश्च वृक्षान् वातंस्य प्रवामुंप्वामनुं वात्युर्चिः

अ. 12.1.51

यस्यां कृष्णमं<u>रु</u>णं <u>च संहिते अहोरा</u>त्रे विहिते भूम्यामधि वर्षेण भूमिः पृथिवी वृतावृंता सा नो दधातु भद्रया प्रिये धामनिधामनि

अ. 12.1.52

द्यौश्चं म इदं पृ<u>ंधिवी चान्तरिंक्षं</u> च मे व्यचंः अग्निः सूर्य आपो मेधां विश्वे देवाश्च सं दंदुः

अ. 12.1.53

Page 319 <u>अ</u>हमेरिम सहंमान उत्तं<u>रो</u> नाम भूम्यांम् <u>अभीषाडंस्मि विश्वा</u>षाडाशांमाशां विषासहः अ. 12.1.54

ये ग्रामा यदंरण्यं याः स्भाअधि भूम्याम् ये सं<u>ग्रा</u>माः समित्यस्तेषु चार्रु वदेम ते अ. 12.1.56

अर्थ्य इ<u>व</u> रजो दु<u>धुवे</u> वि तान् ज<u>ना</u>न् य आक्षियन् पृ<u>धि</u>वीं <mark>यादजांयत</mark> मन्द्राग्रेत्वरी भुवनस्य <u>गो</u>पा व<u>नस्पतीनां</u> गृ<u>भि</u>रोषंधीनाम्

अ. 12.1.57

यद् वदां<u>मि</u> मध<u>ुंमत् तद् वंदामि यदीक्षे तद् वंनन्ति</u> मा त्विषीमानस्मि ज<u>ृतिमानवान्यान</u>् हंन्मि दोधंतः

अ. 12.1.58

शन्तिवा सुरभिः स्योना कीलालोध्नी पर्यस्वती भूमिरधि ब्रवीतु मे पृ<u>थि</u>वी पर्यसा सह

अ. 12.1.59

उपस्थास्ते अन<u>मी</u>वा अयुक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथि<u>वि</u> प्रसूताः दीर्वं न आर्युः प्र<u>तिबु</u>ध्यंमाना वयं तुभ्यं ब<u>लि</u>हतः स्याम

जभा देवा दि<u>वि</u>स्पृशेन्द्र<u>वा</u>यू हवामहे अस्य सोमंस्य पीतये

泵. 1.23.2

अप्त्वर्नुन्तर्मृतंम्प्सु भेप्जम्पामुत प्रशस्तये। दे<u>वा</u> भवंत <u>वा</u>जिनेः

इदमांपः प्र वंहत यत् किं चं दुरितं मियं यद् वाहमंभिदुद्रोह यद् वां शेप उतानृतम्

समुन्या यन्त्युपं यन्त्युन्याः संमानमूर्वं नुद्यः पृणन्ति तम् शुचिं शुचेयो दीदिवांसंमुपां नपांतं परिं तस्थुरापः

莱. 2.35.3

Page 322

प्र पर्वतानामु<u>श</u>ती <u>उपस्था</u>दश्वे इ<u>व</u> विषि<u>ते</u> हासंमाने 'गावेंव शुभ्रे <u>मा</u>तरा' रिहाणे विपाट्छुतुद्री पर्यसा जवेते ऋ. 3.33.1

इन्द्रैषिते प्र<u>स</u>वं भिक्षमा<u>णे</u> अच्छा समुद्रं रथ्येव याथः समाराणे ऊर्मिभः पिन्वमाने अन्या वांमन्यामप्येति शुभ्रे

衰. 3.33.2

अच्छा सिन्धुं <u>मातृ</u>तंमामया<u>सं</u> विपाशमुर्वीं सुभगांमगन्म <u>वत्सिमेव मातरा संरिहाणे संमा</u>नं यो<u>नि</u>मनुं <u>सं</u>चरंन्ती

₹. 3.33.3

पुना वृयं पर्य<u>सा</u> पिन्<mark>यंमाना अनु योनिं देवकृंतं</mark> चर्रन्तीः न वर्तवे प्र<u>सवः सर्गतकः किंयु</u>र्विप्रो<mark>ं नुद्यों जोहवीति</mark>

₹. 3.33.4

रमध्वं मे वर्चसे सोम्याय ऋतांवरीरुपं मुहूर्तमेवैः प्र सिन्धुमच्छा बृहती मंनीषा ऽवस्युरंहे कुशिकस्य सूनुः

₹. 3.33.5

इन्द्रो अस्माँ अरद्द् वर्ज्नबाहुरपाहन् वृत्रं परिधिं नदीनाम् देवोऽनयत् सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रस्तवे याम उर्वीः

₹. 3.33.6

Page 324

प्रवाच्यं श<u>श्वधा वीर्यं त</u>ितदेन्द्रस्य कर्म यद्रिहें विवृश्चत् वि वज्रेण प<u>रिषदों जधा</u>नाऽऽयुत्रापोऽयन<u>ि</u>च्छमानाः

雨. 3.33.7

पुतद् वचो जरितम्पि मृ<u>ष्ठा</u> आ यत् ते घो<u>षा</u>नुत्तंरा युगानि उक्थेषुं कारो प्रति नो जुषस्य मा नो नि कः पुरुष्त्रा नमस्ते

ओ षु स्वंसारः <u>का</u>रवे शृणोत ययौ वो दूरादनं<u>सा</u> रथेन नि षू नंमध्<u>वं भवंता सुपा</u>रा अंधो<u>अ</u>क्षाः सिन्धवः <u>स्रो</u>त्याभिः

泵. 3.33.9

आ ते कारो शृणवामा वर्चांसि ययार्थ दूरादनंसा रथेन नि ते नंसै पीप्यानेव योषा मर्यायेव कन्यां श<u>श्</u>वचै ते

उद् वं <u>क</u>र्मिः शम्यां हन्त्वा<u>पो</u> योक्त्रांणि मुञ्चत मार्द्रष्कृतौ व्येनसा ऽष्ट्यौ शनमारताम

莱. 3.33.13

Page 326

शतपंवित्राः स्वधया मदंन्तीर्देवीर्देवानामपि यन्ति पार्थः ता इन्द्रंस्य न मिनन्ति व्रतानि सिन्धुंभ्यो हृव्यं घृतवंज्जुहोत ऋ. 7.47.3

उपह्वरे गि<u>री</u>णां सं<u>ग</u>थे चं नदीनाम् । <u>धि</u>या विप्रो अजायत

इन्द्रांय पवते मदः सोमो मुरुत्वंते सुतः सहस्रधा<u>रो</u> अत्यव्यंमर्<u>षति</u> तमी मृजन्त्यायवंः

泵. 9.107.17

Page 327

प्र ते<mark>ऽरद्वहरुंणों यातंवे पृथः सिन्धों यद्वाजाँ अभ्यद्रवस्त्वम्</mark> भूम्या अधि प्रवर्ता या<u>सिं सार्नुना</u> यदे<u>षामग्रं</u> जर्गतामिरुज्यसि

軍. 10.75.2

दिवि स्वनो यंतते भूम्योपर्यनन्तं शुष्ममुदियर्ति भानुनां अभादिव प्र स्तंनयन्ति वृष्टयः सिन्धुयदिति वृषभो न रोरुंबत्

E. 10.75.3

531

अभि त्वां सिन्धां शिशुमिन्न <u>मातरा वाश्री अपिन्त</u> पर्यसेव धेनवः राजे<u>वयुध्वां</u> नयसि त्वमित् सि<u>चौ</u> यदा<u>सामग्रं प्रवता</u>मिनंक्षसि ऋ. 10.75.4

ऋ<u>जीत्येनी</u> रुशंती महित्वा प<u>रि</u> ज्रयांसि भर<u>ते</u> रजांसि अदं<u>ध्या सिन्धुंरपसांम</u>पस्तमा ऽ<u>श्या</u> न <u>चित्रा</u> वर्पुषीव द<u>र्श</u>ता ऋ. 10.75.7

Page 329

सुपूर्णोऽसि गुरुत्मान्दिवं गच्छ स्वः पतं य. 12.4

Page 330

क्षेत्रंस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि गामश्वं पोष<u>यि</u>त्वा स नो मृळा<u>तीदृ</u>शे

束. 4.57.1

क्षेत्रंस्य पते मधुंमन्तमूर्मिं धेनुरिव पयो अस्मासुं धुक्ष्य मधुश्चुतं धृतमि<u>व सुपूंतमृ</u>तस्यं नः पत्तयो मृळयन्तु

束. 4.57.2

Page 331

मधुँम<u>ती</u>रोषं<u>धीर्घाव</u> आ<u>पो</u> मधुंमत्रो भवत्वन्तरिक्षम् <u>क</u>्षेत्रंस्य प<u>ति</u>र्मधुंमान् नो <u>अ</u>स्त्वरिष्यन्<u>तो</u> अन्वेनं चरेम

泵. 4.57.3

शुनं <u>वा</u>हाः शुनं नरः शुनं कृषतु लाङ्गलम् शुनं वेर्त्रा बेध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिङ्गय

承. 4.57.4

शुनांसीरा<u>वि</u>मां वाचं जुषे<u>थां</u> यद् <u>दिवि चक्र</u>थुः पर्यः ते<u>ने</u>मामुपं सिञ्चतम्

莱. 7.57.5

Page 332

अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दीमहे त्वा यथां नः सुभगासंसि यथां नः सुफलासंसि

₹. 4.57.6

इन<u>्द्रः</u> सी<u>तां</u> नि गृंह्णातु तां पूषानुं यच्छतु सा <u>नः</u> पर्यस्वती दु<u>हा</u>मुत्तरामुत्त<u>रां</u> समाम्

軍. 4.57.7

532

शुनं नः फाला वि कृषन्तु भूमि शुनं कीनाशां अभि यन्तु वाहैः शुनं पर्जन्यो मधुना पयो<u>भिः</u> शुनांसीरा शुनम्रमासुं धत्तम्

莱. 4.57.8

सोमं रार्निध नो हृदि गा<u>वो</u> न यर्<mark>वसेष्वा। मर्य इ<u>व</u> स्व <u>ओ</u>क्ये रू. 1.91.13</mark>

Page 334

पर्यस्व<u>ती</u>रोषंध<u>यः</u> पर्यस्वन्मा<u>म</u>कं वर्चः अ<u>थो</u> पर्यस्वती<u>ना</u>मा भंरेऽहं संह<u>स्र</u>शः

अ. 3.24.1

वेदाहं पर्यस्वन्तं चकारं धान्यं बहु

<u>संभृत्वा</u> नाम् यो देवस्तं वयं हंवामहे यो यो अपज्वनो गृहे
अ. 3.42.2

Page 335

डुमा याः पञ्चं प्रदिशों मानवीः पञ्चं कृष्टयंः वृष्टे शापं नुदीरिवेहि स्फातिं समावंहान्

अ. 3.24.3

उदुत्सुं शतऽधारं सहस्रधारमक्षितम् एवास्माकेदं धान्यं सहस्रधारमक्षितम्

अ. 3.24.4

Page 336

शतंहस्त समाहंरुसहंस्रहस्त सं किर कृतस्य <u>का</u>र्यस्य <u>चे</u>ह स्<u>क</u>ातिं समावंह

अ. 3.24.5

तिस्रो मात्रां गन्धर्वाणां चतस्रो गृहपंत्याः तासां या स्फातिमत्तमा तयां त्वाभिमृंशामिस

अ. 3.24.6

Page 338

आ <mark>गावो अग्मत्रु</mark>त भुद्रमं<u>क</u>्रन् त्सीदंन्तु <u>गोष्ठे रणयंन्त्व</u>स्मे प्रजावंतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्रांय पूर्वी<u>रुषसो</u> दुहांनाः

泵. 6.28.1

इन्द्<u>रो</u> यज्वंने पृ<u>ण</u>ते चं शिक्षत्युपेद् दंदा<u>ति</u> न स्वं मुंषायति भूयोभूयो रियिमिदंस्य वर्धयुत्रंभिन्ने खिल्ये नि दंधाति देवयुम्

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu न ता नंशन्ति न दंभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दंधर्षति देवाँश्च याभिर्यजंते ददाति च ज्योगित ताभिः सचते गोपंतिः सह 莱. 6.28.3

Page 339

न ता अर्वा रेणकंकाटो अश्नुते न संस्कृत्तत्रमुपं यन्ति ता अभि <u>उरुगायमभयं</u> तस्य ता अनु गा<u>वो मर्तस्य</u> वि चरन्ति यज्वंनः

泵. 6.28.4

यूयं गांवो मेदयथा कृशं चिंदशीरं चिंत् कृणुथा सुप्रतीकम् भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद् वो वयं उच्यते सुभासुं

承. 6.28.6

प्रजावंतीः सूयवंसं रिशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबंन्तीः मा वंः स्तेन ईशत माघशंसः परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः

雨. 6.28.7

उपेदम्पपर्चनमासु गोषूपं पृच्यताम् उपं ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तवं वीर्ये ₹. 6.98.8

Page 340

वंसन्त इन्तु रन्त्यों ग्रींष्मे इन्तु रन्त्येः र्षेषींण्यन् शेरैदों हेमेन्तैः शिंशिरे इन्तै रन्त्येः

उक्षा संमुद्रो अ<u>रु</u>षः सुंपुर्णः पूर्वस<u>्य</u> योनिं <u>पित</u>ुरा विवेश मध्यें दिवो निर्हितः पृ<u>श्निरश्मा</u> वि चंक्र<u>मे</u> रजंसस्<u>पा</u>त्यन्तां 泵. 5.47.3

ग्रीष्मो हैमुन्तः शिशिरो वसुन्तः शरद् वर्षाः स्विते नो दधात आ नो गोषु भजता प्रजायां निवात इद् वंः शर्णे स्याम अ. 6.55.2

Page 342

शतं वो अम्ब धामांनि सहस्रमुत वो रुहं: अधां शतकत्वो यूयमिमं में अगुदं कृत 軍. 10.97.2

ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वां इव सजित्वंरीवींरुधः पारियष्ण्वंः

Page 343 Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu अश्वत्थे वो निषदंनं पर्णे वो वसतिष्क्रता गोभाज इत किलांसथ यत् सनवंथ पूरुंषम्

यत्रौषंधीः समग्मंत राजानः समिताविव विप्रः स उच्यते भिषग् रंक्षोहामीवचातंनः

束. 10.97.6

यस्यौषधीः प्रसर्पथाङ्गमङ्गं परुष्परुः ततो यक्ष्मं वि कांधध्व उग्रो मध्यमशीरिव 泵. 10.97.12

जीवलां नंघारिषां जीवन्तीमोषंधीमहम् अरुन्धतीमुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमती<u>मिह हुवे</u> ऽस्मा अ<u>रि</u>ष्टतांतये अ. 8.7.6

Page 344

शुणोतुं न <u>क</u>ुर्णां प<u>तिर्गिरः</u> स न<u>भ</u>स्तरीयाँ इ<u>षि</u>रः परिज्मा शुण्वन्त्वापः पुरो न शुभ्राः परि सुचो बबृहाणस्याद्रैः 束. 5.41.12

Page 347 जनं बिभ्रती बहुधा विवांचसं नानांधर्माणं पृथिवी यंथौकसम् सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेवं धेनुरनंपस्फुरन्ती अ. 12.1.45

Page 348

उषसः पूर्वा अध यद् व्यूषुर्महद् वि जज्ञे अक्षरं प्रदे गोः <u>ब्रता देवानामुप</u> नु प्रभूषंन् <u>म</u>हद् <u>देवानांमसुर</u>त्वमेकंम्

मो षू णो अत्रं जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अग्ने पितरः पद्जाः पुराण्योः सद्यनोः केतुरन्तर्मृहद् देवानामसुर्त्वमेकम् 泵. 3.55.2

वि में पुरुत्रा पंतयन्ति कामाः शम्यच्छां दीद्ये पूर्व्याण समिद्धे अग्नावृतिमद् वंदेमं महद् देवानांमसुरत्वमेकंम्

समानो राजा विभृतः पुरुता शये शयासु प्रयुतो वनानु अन्या वृत्सं भरंति क्षेति माता मृहद् देवानां मसुरत्वमेकं म् 莱. 3.55.4

Page 350 Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu <u>आ</u>क्षित् पूर्वास्वपंरा अनूरुत् <u>सुद्यो जा</u>तासु तर्रुणीष्यन्तः <u>अ</u>न्तर्वतीः सुवते अप्रवीता महद् देवानां मसुरत्वमेकंम् ऋ. 3.55.5

शयुः प्रस्तादध नु द्विमाता ऽवन्धनश्चरित वृत्स एकः मित्रस्य ता वर्रुणस्य व्रतानि मुहद् देवानामसुरत्वमेकंम् ऋ. 3.55.6

द्विमाता होतां <u>वि</u>दशेषु सम्राळन्<mark>यग्रं चर्ति क्षेतिं बुध्नः</mark> प्र रण्यांनि रण्यवाचों भरन्ते <u>म</u>हद् देवानांमसुरत्वमेकंम्

शूरंस्ये<u>व</u> युध्यंतो अन्तमस्य प्र<u>तीचीनं दृशे विश्वंमायत्</u> अन्तर्मृतिश्चरति <u>निष्पिधं</u> गोर्मुहद् देवानांमसुरत्वमेकंम् ऋ. 3.55.8

नि वेंवेति प<u>लितो दू</u>त आस्वन्तर्महांश्चेरित रोचनेनं वपं<u>षि विश्रदिभ नो</u> वि चेष्टे महद् देवानांमसुरत्वमेकंम् ऋ. 3.55.9

विष्णुंर्गोपाः पंरमं पाति पार्थः प्रिया धार्मान्यमृता दधांनः अग्निष्टा विश्वा भुवंनानि वेद महद् देवानामसुरत्वमेकंम् ऋ. 3.55.10

Page 351

नानां चक्राते <u>यम्या</u>३ं वर्ष<u>ृषि</u> तयौर्न्यद् रोचंते कृष्ण<u>म</u>न्यत् श्यावीं <u>च</u> यदरुषी <u>च</u> स्वसारी महद् देवानांमसुरत्वमेकंम्

माता च यत्रं दुहिता चं धेनू संबुद्धं धापयेंते समीची ऋतस्य ते सदंसीळे अन्तर्महृद् देवानामसुरत्वमेकंम्

अन्यस्यां वृत्सं रिंहती मिमाय कयां भुवा नि दंधे धेनुरूधः ऋतस्य सा पर्यसापिन्वतेळां महद् देवानांमसुर्त्वमेकंम् ऋ. 3.55.13

पद्यां वस्ते पुरुक्ष्मा वपूंष्यूर्ध्वा तस्थो त्र्य<u>विं</u> रेरिहाणा <u>ऋतस्य सद्य</u> वि चरामि <u>वि</u>द्वान् महद् <u>देवानां मसुरत्व</u>मेकंम्

पदे इंव निहिंते दस्मे अन्तस्तयोरंन्यद् गृह्यं<u>माविर</u>न्यत् सधीचीना पथ्याई सा विषूची महद् देवानांमसुरत्वमेकंम् 

 Page 421
 Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu

 यः पुष्पिणींश्च प्रस्वंश्च धर्मणा ऽधि दाने व्यवंवनीरधारयः

 यश्चासं मा अजनो दिद्युतो दिव उरुक्तवी अभितः सास्युक्थ्यः

 अ. 2.13.7

Page 422

यो अर्क्नन्दयत् सि<u>ल</u>लं मिहित्वा योनि कूत्वा त्रि<u>भुजं</u> शर्यानः वत्सः कामुदुघो विराजः स गुहा चक्रे तन्वाः पराचैः

अ. 8.9.2

१<u>येनः क्रोडो</u>र्श्वन्तरिक्षं पाज्यस्यं बृहस्पतिः कुकुद् बृहतीः कीकंसाः अ. ९.७.५.

या<u>नि</u> नक्षंत्राणि दिव्यं १ न्तरिंक्षे अप्सु भू<u>मौ यानि</u> नगेषु दिक्षु प्रकल्पयंश्चन्द्र<u>मा</u> यान्ये<u>ति</u> सर्वाणि म<u>मैतानि शिवानि</u> सन्तु अ. 19.8.1

अष्टाविंशानिं शिवानिं शुग्मानिं सह योगं भजन्तु मे योगं प्र पंद्ये क्षेमं च क्षेमं प्र पंद्ये योगं च नमोऽहोरात्राभ्यांमस्तु अ. 19.8.2

Page 423

सुता<u>सो</u> मधुमत्त<u>माः</u> सो<u>मा</u> इन्द्रीय मन्दिनः पवित्रवन्तो अक्षरन् देवान् गंच्छन्तु <u>वो</u> मदाः सा. 547

अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽवं तस्थे कदा चन सोमुमिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरवः सुख्ये रिषाथन ऋ. 10.48.5

्रंभुभिष्ट्रने तें आद्रि<u>वो</u> यत् स्था जर्गच्च रेजते त्वष्टां <u>चि</u>त् तवं मुन्य<u>़व</u> इन्द्रं <u>वेवि</u>ज्यतें<u>भियार्च</u>न्ननुं स्<u>व</u>राज्यंम् ऋ. 1.80.14

Page 424

.<u>अ</u>जो॰ह्यं पृर्गेनरर्जनिष्ट् शो<u>कात्</u> सो अपश्यज्ज<u>नि</u>तारमग्ने तेनं देवा देव<u>ता</u>मग्रं आयन् तेन रोहान् रुरुहुर्मेध्यांसः अ. ४.14.1

क्रमंध्य<u>म</u>ग्नि<u>ना</u> ना<u>कमुख्या</u>न् हस्तेषु बिभ्रंतः द्वियस्पृष्ठं स्व <u>र्गत्वा मि</u>श्रा <u>दे</u>वेभिराध्यम्

अ. 4.14.2

पञ्चौंदन पञ्<u>चिभरङ्गुलिभिर्दव्योद्धर पञ्च</u>धैतमो<u>ंद</u>नम् प्राच्यां दिशि शिरों <u>अ</u>जस्यं धेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं धेहि <u>पा</u>र्श्वम् अ. ४.14.7 आ यो धर्माणि प्र<u>श्रमाः । सिर्सिट्ट सित</u>ि । <mark>धर्मूखि श्रृणाधे</mark> पुरूणि धास्युर्योनिं प्रथम आ विवेशा यो वाचमनुंदितां <u>चि</u>केतं अ. 5.1.2

सुता<u>सो</u> मंधुमत्त<u>माः</u> सो<u>मा</u> इन्द्रांय मुन्दिनंः प्रवित्रंवन्तो अक्षरन्देवान्गंच्छन्तु <u>वो</u> मदांः अ. 20.137.4

Page 425 सोमस्य त्विषिर<u>सि</u> तेवेंव मे त्विषिर्भूयात् मृत्योः पाह्योजींऽ<u>सि</u> सहोंऽस्यमृतंमसिं

प्रस<u>यं</u> भरमं<u>ना</u> योनिं<u>म</u>पश्चं पृ<u>थि</u>वीमंग्ने स्रष्टसृज्यं <u>मातृभिष्ट्वं</u> ज्योतिष्<u>मा</u>न् पुन्रा ऽसंदैः सा. 12.38

पुन<u>रासद्य</u> सदन<u>म</u>पश्चं पृ<u>थि</u>वीमंग्ने शेषे <u>मातुर्यथो</u>पस्<u>थे</u>ऽन्तरंस्याथ्य <u>शि</u>वतंमः य. 12.39

<u>वा</u>योः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ् सो<u>मो</u> अति द्रुतः इन्द्रंस्य युज्यः सर्खा

अ. 6.51.1

मृत्यो<u>र</u>हं ब्रंह्म<u>चा</u>री यदस्मिं <u>नि</u>र्याचंन् भूतात् पुर्रुषं यमायं तम्हं ब्रह्म<u>णा</u> तपं<u>सा</u> श्रमें<u>णा</u>नयैंनं मेखंलया सिनामि अ. 6.133.3

श्रद्धायां दुहिता तप्सोऽधि जाता स्वस ऋषीणां भूतकृतां बभूवं सा नों मेखले मृतिमा धेहि मेधामथों नो धेहि तपं इन्द्रियं च

अ. 6.133.4

Page 426
यद् दुंष्कृतं यच्छमं<u>लं</u> यद् वां चे<u>रिम पा</u>पयां त्व<u>या</u> तद् विश्वतोमुखापां<u>मा</u>र्गापं मृज्महे
अ. 7.65.2

पञ्च व्युंष्ट्रीरनु पञ्च दोहा गां पञ्चनाम्नीमृतवोऽनु पञ्च पञ्च दिशः पञ्चद्रशेन क्लुप्तास्ता एकमूध्नीर्एभं कोकमेकंम् अ. ८.९.१5

538

Mookerii IFS (Retd) Collection Jammu सप्त होमाः समिधों ह सप्त मधूनि सप्तर्तवों ह सप्त सप्ताज्यांनि परि भूतमांयुन् ताः सप्तगृधा इति शुश्रुमा वयम् अ. 8.9.18

सुप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो <u>अन्यस्मित्रध्यार्पितानि</u> कथं स्तो<u>माः</u> प्रति तिष्ठन्ति तेषु ता<u>नि</u> स्तोमेषु कथमार्पितानि अ. ८.९.१९

Page 427 कथं गां<u>य</u>त्री त्रिवृतं व्या∫पि कथं त्रिष्टुप् पंञ्चद्रशेनं कल्पते त्रयस्त्रिंशेन जगती कथमंनुष्टुप् कथमेंकविंशः

अ. 8.9.20

अष्ट जाता भूता प्रंथम्जर्तस्याष्टेन्द्रर्त्वि<u>जो</u> दैव्या ये अष्टयो<u>नि</u>रर्दितिरुष्टपुंत्राष्ट्रमीं रात्रिम्भि हृव्यमेति अ. 8.9.21

न वै तं चक्षुर्जहा<u>ति</u> न प्राणो जरसंः पुरा पुरं यो ब्रह्म<u>णो</u> वे<u>द</u> यस्याः पुरुष <u>उ</u>च्यतें अ. 10.2.30

Page 428 अष्टाचं<u>का</u> नवंद्वारा देवा<u>नां</u> पूरं<u>यो</u>ध्या तस्यां हिर्ण्ययः कोशः स्वर्गो ज्यो<u>ति</u>षावृंतः अ. 10.2.31

तिस्मिन् हिरुण्यये कोशे त्र्यारे त्रिप्रतिष्ठिते तिस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद् वै ब्रंह्मविदों विदुः३ अ. 10.2.32

डुमौ युंनज्मि ते वह्वी असुंनीताय वोढंवे ताभ्यां यमस्य सादं<u>नं</u> समि<u>ती</u>श्चावं गच्छतात् अ. 18.2.56

हरिं: सुपर्णो दिवमार्<u>ठ होऽर्चिषा</u> ये त्<u>या</u> दिप्सन्ति दिवंमुत्पतंन्तम् अव तां जहि हर्रसा जातवेदोऽर्विभ्यदुग्रोऽर्चिषा दिवमा रोह सूर्य अ. 19.65.1

Page 429 को अंस्य <u>बाहू</u> समंभरद् <u>वी</u>र्यं कर<u>वा</u>दितिं अं<u>सौ</u> को अंस्य तद् देवः कुर्तिन्धे अध्या दंधौ अ. 10.2.5

कः सुप्त <u>खानि</u> वि तंतर्द <u>शीर्षणि</u> कर्णा<u>वि</u>मौ नार्<u>तिके</u> चक्<u>षणी</u> मुखंम् येषां पुरुत्रा विजयस्यं महानि चतुष्पादो <u>द्</u>विपदो यन्ति यामंम् हन्<u>योहिं जिह्वामहं आत् मुख</u>सिम्हं प्राटमहिंग आक्षिय वार्चम् स आ वंरीवर्ति भुवंनेष्यन्तरपो वसांनः क उ तिस्वकेत अ. 10.2.7

मुस्तिष्कंमस्य यतमो ललाटं क्वाटिंकां प्रथमो यः कपालम् चित्वा चित्यं हन्<u>वोः</u> पूर्णषस्य दिवं रुरोह कतुमः स देवः

अ. 10.2.8

य<u>था</u> यां चं पृ<u>थि</u>वीं <u>चां</u>न्तस्<mark>ष्ठिंति तेजंनम्</mark> एवा रोगं चास्रावं <u>चा</u>न्तस्तिष्ठतु मु<u>ञ</u>्ज इत् अ. 1.2.4

Page 430

विर्षितं ते वस्ति<u>बि</u>लं संमुद्रस्यो<u>ंद्धेरिंव</u> एवा ते मूत्रं मुच्यतां <u>ब</u>हिर्बालितिं स<u>र्व</u>कम् अ. 1.3.8

अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवाससः अभातर इव जामयस्तिष्ठेन्तु हृतवेर्चसः

अ. 1.17.1

शुकेंषु ते हरिमाणं रोपणाकांसु दध्मसि अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दंध्मसि अ. 1.22.4

नक्तंजातास्योंष<u>धे</u> रा<u>मे</u> कृष्णे असिकिन च इदं रजनि रजय <u>कि</u>लासं प<u>लि</u>तं <u>च</u> यत् अ. 1.23.1

श<u>्या</u>मा संरूपंकरंणी पृ<u>थि</u>व्या अध्युद्भृंता इदमू पु प्र सांधय पुनां रूपाणि कल्पय अ. 1.24.4

येनं <u>वेहद् बभूविंथ नाशयांम</u>िस तत् त्वत् इदं तद्न्यत्र त्वदपं दूरे नि दंध्मिस

आ ते यो<u>निं</u> गर्भं एतु पु<u>मा</u>न् बाणं इवेषुधिम् आ <u>वी</u>रोऽत्रं जायतां पुत्रस्ते दर्शमास्यः

अ. 3.23.2

Page 431 यानि भुद्राणि बीजान्यृष्मा जनयंन्ति च तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्य सा प्रसूर्धेर्नुका भव अंदुर्धा हु भूशि प्रदेश भाभिक्ष विद्या शुष्में या वाजिनां अ. 4.4.2

यस्त आस्यत् पञ्चांङ्गुरिर्वकाच्चिदधि धन्वंनः <u>अपस्कम्भस्य श</u>ल्यात्रिरंवोचमहं <u>विषम्</u> अ. 4.6.4

शाल्याद् विषं निरंवोचं प्राञ्जनादुत पंर्ण्धः अपाष्टाच्छृङ्गात् कुल्मंलात्रिरंवोचमहं विषम् अ. 4.6.5

रोहंण्यसि रोहंण्यस्थिश्छित्रस्य रोहंणी। रोहयेदमं रुन्धिति

अयं में हस्तो भगवानयं में भगवत्तरः अयं में विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः अ. 4.13.6

Page 432 हस्तांभ्यां दर्शशाखाभ्यां <u>जि</u>ह्वा <u>वा</u>चः पुरोग्वी अनामयित्नुभ्यां हस्तांभ्यां ताभ्यां त्याभि भृंशामिति अ. 4.13.7

यां तें चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुनींललोहिते आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुस्तयां कृत्याकृतों जिह अ. ४.17.4

अपामार्ग ओषंधी<u>नां</u> सर्व<u>ांसामेक</u> इद् वशी तेनं ते मृज्म आस्थितमथ त्वमंगदश्चेर अ. 4.17.8

गुल्गुलूः पीलां नल्<u>वौ</u>र्श्वर्गन्धिः प्रमन्द्नी तत् परेताप्सर<u>सः</u> प्रतिबुद्धा अभूतन अ. ४.37.3

भीमा इन्द्रंस्य <u>हे</u>तयः <u>श</u>तमृष्टीरंयस्मयीः ताभिर्हविरदान् गंन्ध्वर्गनंव<u>का</u>दान् व्यृषितु अ. 4.37.8

यस्ते हन्ति पतयन्तं निष्करनं यः संरीसृपम् जातं यस्ते जिद्यांसित तिमतो नांशयामसि अ. 20.96.13 Page 433 Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu रात्री माता नर्भः पितार्यमा ते पितामहः सिलाची नाम वा अंसि सा देवानांमसि स्वसां अ. 5.5.1

भद्रात् प्लक्षात्रिर्स्तिष्ठस्यश्वत्थात् खं<mark>दिराद्ध</mark>वात् भद्रान्न्युग्रोधांत् पुर्णात् सा न एह्यंकन्धति

हिरंण्यवर्णे सुभंगे सूर्यंवर्णे वर्पुष्टमे रुतं गंच्छासि निष्कृते निष्कृतिर्नाम् वा असि अ. 5.5.6

तथा तदंग्ने कृणु जातवेदो विश्वेभिर्देवैः सह संविदानः यो नो दिदेवं यतमो ज्यास यथा सो अस्य पंरिधण्यताति

यदंस्य हतं विहंतं यत् पराभृतमात्मनो जुग्धं यंतमत् पिंशाचैः तदंग्ने विद्वान् पुन्रा भेर त्वं शरीरे मांसमसुमेरंयामः

अ. 5.29.5

आमे सुपंक्वे <u>शबले</u> विपंक्<u>वे</u> यो मां पि<u>शा</u>चो अर्शने <u>दुदम्भं</u> त<u>दा</u>त्मां प्रजयां पि<u>शा</u>चा वि यांतयन्ताम<u>गदो</u> उंयमंस्तु

अ. 5.29.6

यां तें <u>चक्रुरा</u>मे पा<u>त्रे</u> यां <u>चक्रुर्मिश्रधांन्ये</u> आमे <u>मांसे</u> कृत्यां यां <u>च</u>क्रुः पुनः प्रतिं हरा<u>मि</u> ताम् अ. 5.31.1

 Page 434

 मध्यां पृञ्चे न्यं १: पर्वता गिरयो मधु

 मधु पर्रुणी शीपांला शमास्ते अस्तु शं हृदे

विद्रधस्यं <u>ब</u>लासंस्य लोहितस्य वनस्पते <u>विसल्पंकस्योषधे</u> मोच्छिपः <u>पिशितं चन</u> अ. 6.127.1

यौ ते बलास तिष्ठंतः कक्षे मुष्कावपंश्रितौ वेदाहं तस्य भेषुजं <u>चीपुद्वंरभि</u>चक्षंणम् अ. 6.127.2

अरसस्यं शर्कोटंस्य <u>नीचीनंस्योपसर्पतः</u> विषं ह्यं भस्यादिष्यथों एनमजीजभम् अ. 7.56.5

542

Mookerii IFS (Retd) Collection Jammu अपिचतां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम मुनेर्देवस्य मूलेन सर्वां विध्यामि ता अहम् अ. 7.74.1

विध्यां म्यासां प्रथमां विध्यां म्युत मध्यमाम् इदं जंधन्या। मासामा च्छिनिदा स्तुकां मिव अ. 7.74.2

यौ तें <u>मातोन्ममार्जं जातायाः</u> प<u>ति</u>वेदंनौ दुणां<u>मा तत्र</u> मा गृंधदुत्तिंशं उत वृत्सपंः

Page 435

पलालानुपलालौ शर्कुं कोकं मिलम्लुचं पुलीजंकम् <u>आश्रेषं विव्रवांससमृक्षंग्रीवं प्रमी</u>लिनंम्

मा सं वृं<u>तो</u> मोपं सृप उरु मार्व सृपो<mark>ऽन्त्ररा</mark> कृणोर्म्यस्यै भेष्ठजं बुजं दुंर्णा<u>म</u>चातंनम् अ. ८.६.३

या <u>बभ्रवो</u> याश्चं शुक्रा रोहिण<u>ीर</u>ुत पृश्नंयः असिक्नीः कृष्णा ओषं<u>धीः</u> सर्वा <u>अ</u>च्छावंदामसि अ. 8.7.1

त्रायंन्ता<u>मि</u>मं पुरुंषु यक्ष्माद् देवेषि<u>ता</u>दिधं या<u>सां</u> द्यौष्पिता पृ<u>ंधि</u>वी <u>मा</u>ता संमुद्रो मूलं <u>वी</u>रुधां <u>ब</u>भूवं अ. 8.7.2

<u>अ</u>वकोल्बा उदकात्मा<u>न</u> ओषंधयः। व्यृपिन्तु दु<u>रि</u>तं तीक्ष्णशृङ्गयंः अ. ८.७.९

जुन्मुञ्चन्तीर्विवरुणा जुग्रा या विष्यूषंणीः अथों बलासनाशनीः कृत्यादूषंणीश्च यास्ता <u>इ</u>हा यन्त्वोषंधीः अ. 8.7.10

दुर्भः शोचिस्तुरूणंकमश्वंस्य वारंः परुषस्य वारंः। रथंस्य बन्धुरम् अ. 10.4.2

Page 436 कैरातिका कुंमारिका सका खंनति भेष्ण्जम् हिर्ण्ययी<u>भि</u>रभ्रिभिर्गि<u>री</u>णामुप सानुषु अ. 10.4.14 तौद्री नामांसि कुलकाईकृतान्धि (साम्) ट्यालंकित Jammu अध्यप्देनं ते पदमा दंदे विष्टू वंणम् अ. 10.4.24

अङ्गादङ्<u>गात्</u> प्र च्यांव<u>य</u> हृद<u>यं</u> परि वर्जय अधां <u>विषस्य</u> यत् तेजोऽ<u>वा</u>चीनं तदेतु ते अ. 10.4.25

आश्रीकं विश्रीकं बलासं पृष्ट्याम्यम् तक्मानं विश्वशारदमर्सां जंङ्गिडस्करत् अ. 19.34.10

ब्रह्म<u>णा</u>ग्निः संविदानो रं<u>क्षो</u>हा बांध<mark>तामितः</mark> अमीं<u>वा</u> यस्ते गर्भं दुर्णा<u>मा</u> योनि<u>मा</u>शये अ. 20.96.11

यस्ते गर्भममींवा दुर्णामा योनि<u>मा</u>शयें अग्निष्टं ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादंमनीनशत् अ. 20.96.12

वध्रंयस्ते ख<u>नितारो</u> व<u>ध्रि</u>स्त्वर्मस्योपधे व<u>ध्रिः</u> स पर्वतो <u>गि</u>रिर्यतों <u>जातिमिदं विषम्</u> अ. 21.6.8

Page 437 <u>वायुष्ट्वा</u> ब्रह्मणा <u>पा</u>त्विन्द्रंसत्वा पात्विन्द्रियैः अ. 19.27.1

विश्वें देवा अछशुषु न्युप्तों विष्णुराप्रीत्या आप्याय्यमानों यमः सूयमानों विष्णुः सम्भ्रियमाणों वायुः पूयमानें शुक्रः पूर्तः शुक्रः क्षीरश्रीम्नियी संक्तुर्शीः

यो अग्निर्ग्नेरध्यजायत शोकांत्पृ<u>शि</u>व्या <u>उ</u>त वां <u>दि</u>वस्परिं येनं प्रजा <u>विश्वकर्मा जजान तमंग्ने</u> हेड्डः परिं ते वृणक्तुं

न<u>मो</u> मेच्याय चे विद्युत्याय चे न<u>मो</u> वर्ष्याय चाँ<u>व</u>ष्याय च

इन्द्रंबायू इमे सुता उप प्रयो<u>भि</u>रा गंतम्। इन्दंवो वामुशन्ति हिं यः 33.56

अनुड्वाहंमुन्वारंभामहे सौरंभेयथ स्वस्तयं स न इन्द्रं इव देवेभ्यो वहिंः सुन्तारंणो भवं य, 35.13 अश्मां च भू भू भू सिकंताश्च में श्वामं च भे सिकंताश्च में वनस्पतंयश्च में हिरंण्यं च मेऽयंश्च में श्यामं च में लोहं च में सीसं च में त्रपुं च में युज्ञेनं कल्पन्ताम्

य. 18.13

तपंसे कौ<u>लालं मायाये क</u>र्मारंध्वें ह्रपायं मणि<u>का</u>रध्वें शुभे <u>व</u>पध्वें शं<u>रव्याया इषुका</u>रध्वें <u>ह</u>ेत्ये धुंनुष्कारं कर्मणे ज्या<u>का</u>रं दिष्टायं रज्जु<u>स</u>र्जं मृत्यवें मृ<u>ग</u>र्युमन्तंकाय <u>श्वि</u>ननंभू

य. 30.7

ये पन्थांनो बहवों देवयानां अन्तरा द्यावांपृ<u>थि</u>वी संचरंन्ति ते मां जुषन्<u>तां</u> पर्यंसा <u>घृतेन</u> यथां <u>क्री</u>त्वा धर्न<u>मा</u>हरांणि अ. 3.15.2

आयंने ते प्रायं<u>णे</u> दूर्वां रोहतु पुष्पिणीः उत्सों वा तत्र जायंतां हूदो वां पुण्डरींकवान् अ. 6.106.1

Page 439

उपिनतां प्रतिमितामथो परिमितांमुत
शालांया विश्ववाराया नृद्धानि वि चृंतामित अ. 9.3.1

आ यंयाम सं बंबई ग्रन्थींश्चंकार ते दृढान् पर्छिष विद्वांछस्तेवेन्द्रेण वि चृंतामित अ. 9.3.3

हृतं तुर्दं सं<u>मङ्कमाखुमिश्विना छि</u>न्तं शिरो अपि पृष्टीः शृणीतम् य<u>वा</u>त्रेददानपि नह्यतं मुखमथाभयं कृणुतं धान्या/य

अ. 6.50.2

तर्द् है पतंङ्ग है जभ्य हा उपंक्वस ब्रह्मेवासंस्थितं ह्विरनंदन्त इमान् य<u>वा</u>नहिंसन्तो अपोदित अ. 6.50.2

तदींपते वर्घापते तृष्टंजम्भा आ शृंणोत मे य आर्ंण्या व्य<u>िद्ध</u>रा ये के <u>च</u> स्थ व्य<u>िद्ध</u>रास्तान्त्सर्वांन् जम्भयामसि अ. 6.50.3 

 Page 440

 यः पौर्ठषेयेण कृतिषां समुङ्क्ते यो अश्व्येन पुशुनां यातुधानंः

 यो अघ्न्याया भरति क्षीरमंग्ने तेषां शीर्षाण हरूसापि वृश्च

 अ. 8.3.15

विषं गवां यातुधानां भरन्तामा वृश्चन्तामदितये दुरेवांः परेणान् देवः संविता दंदातु परां भागमोषधीनां जयन्ताम् अ. 8.3.16

<u>अवकोल्बा उ</u>दकात्मान ओपंधयः। व्यृ∫िषन्तु दुरितं तीक्ष्णशृङ्गच∫ः अ. ८.७.९

रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवी<u>मिदम</u>हं तं वं<mark>ल</mark>गमुर्त्किरा<u>मि</u> यं <u>मे</u> निष्ट्यो यममात्यो निचखानेदमहं

य. 5.23

 Page 441

 प्रतूर्त्तं वा<u>जि</u>न्ना द्रं<u>व</u> विरिष्ठामनुं संवतंम्

 दिवि ते जन्मं पर्ममन्तिरिक्षे तव नाभिः पृ<u>थि</u>च्याम<u>ि</u> यो<u>नि</u>रित्त्ं

 यः 11.12

यु<u>ञाथा</u>थ्य रासंभं युवम्सिन् यामें वृषण्वसू । <u>अ</u>ग्निं भरंन्तमस्<u>म</u>युम्

ये <u>ती</u>र्थानि प्रचरन्ति सृकाहंस्ता निष्किःणः तेषां १४ सहस्रयो<u>ज</u>नेऽव धन्वांनि तन्मसिं य. 16.61

रथवाहंणछ ह्विरंस्य नाम यत्रायुंधं निहितमस्य वर्म तत्रा रथमुपं शुग्मछ संदेम विश्ववाहां व्यथ सुमन्स्यमानाः य. 29.45

त्रीणि शता त्री सहस्राण्यग्नि <u>त्रि</u>धशच्चं देवा नवं चासपर्यन् य. 33.7



OTHE IDEA OF INIDIA.
BY SOMIL KHILAMAI

5.95).

(2) ARUN SHOURIE.
WORSHIPPING FALSE
GOOS REGSOL

Topke on 3 in motions enclosed

Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu

